# मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष में भारतीय संगीत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. लिट् (संगीत) उपाधि हेतु प्रस्तुत) शोध प्रबन्ध

# प्रस्तुतकर्त्ता **डॉ. साहित्य कुमार नाहर**

वरि० प्रवक्ता, संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोध निदेशिका (एडवाइज़र) डॉ. गीता बनर्जी

पूर्व अध्यक्षा, संगीत एवं प्रदर्शनकला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद



संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

सन् - 2000



#### प्माण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "मनोवैज्ञानिक परिपेध में भारतीय संगीत का सामाजिक एवं संस्कृतिक अनुझीलन" तिष्यक जीध प्रबन्ध, डॉाट साहित्य कुमार नाहर, वरिष्ट प्रवक्ता, संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. लिट ।संगीतः उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में स्वयं तिखा है। प्रस्तृत जीध प्रबन्ध डी. लिट संबंधी अध्यादेशों के अन्तर्गत प्रस्तृत की जा रही है, जिसकी सामग्री पूर्णतः मौ लिक है।

अतः मैं तंत्तुति करती हूं कि इसे डी. लिट । तंगीत। उपाधि हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सर्वं परीक्ष्णार्थं प्रेष्टित किया जाये।

दिनांक: ३१.१.२०००

भीता खनजीं।
।डॉ. गीता बनजीं।
शोध निर्देशिका ।एडवाईज़र।
पूर्व अध्यक्ष, तंगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग
इलाहाबाद विश्व विधालय
इलाहाबाद ।

# विध्या नुकुम शिका

|                            | पूरुठ       |  |
|----------------------------|-------------|--|
| पु <b>ा</b> क् <b>रा</b> न | <br>i – V   |  |
| आभार झावन                  | <br>vi – ix |  |
| राग माला चित्र विवरण       | <br>x - xi  |  |

अध्याय - पृथम

मनो विकान : विध्य एवं विकास

1 - 46

मनो विशान अर्थ, शब्द व्युत्परित, परिभाषा व अवधारणा, मनो विशान का विकात, मनो-विशान श्वं कता, मनो विशान श्वं तंनीत, मन श्वं तंनीत, ध्यान, ध्यान की परिभाषा, ध्यान के प्रकार, कत्यना।

#### अध्याय - दितीय

## मनो विज्ञान : शिक्षा के मंद्रिभेंत आवश्यक तत्व

47 - 110

शिधा एवं शिधा मनो विज्ञान, मी छना-परिभाषा -विवरण-कारक, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व परिभाषा एवं प्रकार, मनो वैज्ञा निक परी क्षण, बुद्धि परी क्षण, मंगी तिक अनुक्तता परी क्षण, स्मृति एवं विस्मृति, स्मृति के खंड, स्मृति के प्रकार, विस्मृति एवं विस्मृति के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण।

### अध्याय - तृतीय

# भारतीय तंगीतः तारियक उद्भयः विकात सर्व आधारभूत तर्व

111 - 180

तंगीत - वारिभाषिक व्याख्या, तंगीत -आध्यात्मिक व्याख्या, वैदिक तंत्कृत काव्य में तंगीत तत्व, तंगीत की उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, विभिन्न आधार, तंगीत । ध्विना की वैज्ञानिक अवधारणा, आधारभूत तत्व, नाद, श्रुति, त्वर, लय एवं ताल, तंगीत एवं क्ला।

अध्याय - चतुर्य

राग एवं इतके विविध स्वस्य

181 - 253

राग की परिभाषा, शब्द की प्युत्पतित, स्वरों के विभिन्न मानक, रागों का तमय निर्धारण, रागों का वर्गीकरण, राग और रत राग वित्राभिष्यंजन, राग माला वित्रों कन, चित्रकला के अवयव, रंग और रत, रागमाना चित्रों का विवरण।

अध्याय - पंचम

भारतीय तंगीत एवं नोक जीवनः तारकृतिक-तामा जिक स्वत्य 254 - 287

लोक जीवन एवं तंगीत, लोक शब्द की व्युत्पति,

लोक एवं लोक संगीत, लोक संगीत एवं लोक कला, संगीत एवं समाज, भारतीय संगीत – पुजिल्हा एवं पुदर्शन, शैक्षणिक – घरानेदार एवं संस्थागत पुजिल्हा।

उपमंहार

288 - 297

तंदभं ग्रन्थ सूची

298 - 305

#### पू वक्यन

पंच ल नितक्लाओं में तर्पपुमुख स्थानातीन भारतीय तंगीत, सुष्टि के उद्भव काल से ही हमारे अंब जीवन के एक अभिन्न और के रूप में अपने महत्व हे हम लोगों को आप्लावित करता आ रहा है। हमारे देश में तमीत की तुद्ध गौरवशाली परंपरा रही है, जितके अनुनार धर्म रवं अध्यात्म ते जुड़ा होने के कारण तंगीत को तम्यता सर्व तरकृति का अभिन्त अंग माना बाता है। वैदिक काल ने लेकर आज तक पाय: इतिहात के प्रतेक दौर में तंनीत के तारकृतिक ता निनध्य एवं तामा जिक तामैजस्य के अनेकी उद्धरण हमें गुंधी में प्राप्त होते हैं। एक ओर तो धार्मिक अध्यात्म ने जुड़ाव के कारण भिकत भावमय अन ते इतकी धार्मिकता का बोध होता है, जिसके अन्तर्नत यह त्यबट संकेत मिलता है कि मनुबय्र कीन कहे, त्वयं देवी-देवताचुंद संगीत ते जुड़े रहे हैं तथा संगीत के गुणमान में वर्धों-वर्धों तक ताधनारत रहे हैं, वहीं दूतरी और तरकृति एवं तमाच के अभिन्न अन होने के कारण तंगीत की तामा जिक रवं तो त्कृतिक महत्ता भी वर्धों ते हमारे देश के तारकृतिक विकास की क्टानी क्टली है। विदानों ने ठीक ही वहा है कि किसी भी देश के सारकृतिक विकास को देखना है तो

प्रथमतः उत देश के संगीत का विष्टंगावलोकन करना चा हिये।

भारतीय संगीत, जिसमें नाद-ब्रह्म को इंग्वर का स्य क्हा गया है, इसकी स्तुति करते मानव तो गया, स्वयं इंग्वर भी नहीं थके हैं। विदानों के अनुसार संगीत का प्रभाव जड़-चेतन, सजीव-निजींव, पशु-पक्षी प्रायः सभी पर अनुभव किया जाता है। इतना ही नहीं प्रकृति से मानों पूरी तरह सामंजस्य ही संगीत पर आधारित है तथा प्रायः प्रत्येक गतिविधि संगीत से आबद्ध है।

तंगीत के अन्तर्गत नाद, त्वर, तय, तान, छंद अर्थात् त्वर एवं तय की गत्यात्मकता, तृष्टि की गत्यात्मकता के ताथ आबद्ध है। त्वर-तय ते विमुख होना ही अशुभ का तंकत देने तगता है। तंगीत को कला के ल्प में भी मान्यता दी गई है, बो अमूर्त्त ध्वनियों एवं अर्डेडित तय का तमन्वित स्प है।

तंगीत कता को प्रारंभ ते ईंग्वर जाराधना, मोध मार्ग प्राप्ति के ताधन सर्व ताधना के विश्वय के स्प में प्रयोग किया जाता रहा है, जहाँ मन-मित्तिक की निश्चितन्तता अत्यन्त महत्त्व्यूणै भूमिका उदा करती है। इतना ही नहीं तंगीत के अन्तर्गत ताधना के ताय-ताय प्रदर्शन पक्ष सर्व शिक्षा-पृशिक्षा की प्यवत्या के अनुवालन की भी पुरानी परंपरा है, जित हेतु भिन्न-भिन्न अवयवों की महत्ता अपने आप में दृष्टिगोचर होती है, तर्वमान्य भी है। तंगीत में परंपरागत परिवार का तदस्य होने के कारण, बाल्यकाल ते ही पारिवारिक वातावरण में प्रातः ते लेकर रात्रि तक तंगीतमय माहौल, जिनके अन्तर्गत नाधना, जिक्षण एवं प्रजिक्षण इत्यादि की विक्षेत्र व्यवस्था, ते उनैः उनैः अवगत होता रहा हूँ। ताय ही गुरू-पिता, जो स्वयं तंगीतक होने के ताय-नाय कुक्ल अध्यापक भी थे, के नान्निध्य में रहते हुये नंगीत कला के प्रदर्शन एवं प्रजिक्षण प्रदान करने के विभिन्न अवस्थाओं की गतिविधि को बारीकी ते देखते-मुनते रहने ते उन्हें मनोवैद्यानिक परिपेध में जायन-परखने की दिशा में मन की उन्मुखता को तज्ञावत आधार मिला। शैक्षिक झानार्जन के कुम में विद्यान का विधार्थी होने के कारण प्रत्येक विध्य वस्तु के मूल तिद्यांत एवं तूक्ष्म विद्यांत को अन्तर्दृष्टित के तहारे तंगीत विध्य ते तंबंधित प्रायः प्रत्येक पहलू को भी गहनता ते देखने- बरखने की और स्कान उत्यन्न हुआ।

इताहाबाद विद्यविद्यालय के तंत्रीत पर्यं लित कता विभाग में अध्यापक के रूप में तेवारत होने के बाद ग्रहर में निदात करते हुये एक और अध्यापन कार्य में विभिन्न प्रकार के अनुभवों ते औत प्रोत होता रहा, ताय ही कई केव्ठ विदानकर्नों एवं क्लाकारों ते तमय-तमय पर उपलब्ध ताय तंत्रत एवं बातचीत के क्रम में तंत्रीत के भिन्न-भिन्न पहलु के बारे में प्राप्त उनके अनुभव झान बन्ध बानकारियों ने भी प्यांवतनत तानी तिक एवं वैद्वानिक विद्वातु प्रवृत्ति को अनुदेरण प्राप्त होने लगा कि मंगीत के सामाजिक-साँटकृतिक व्यवस्था एवं सागीतिक मूल तत्वीं तथा अवयवों को मनोविद्यान के कुछक समतस्य सिद्धांतों के संदर्भों में अध्ययन किया जाये।

इसी संदर्भ में मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि चूंकि कता का संबंध भी मानव मन-मित्तक से है और कताओं की अभि-व्यक्ति मानव मन की अन्तर्अनुभूतियों के प्रकटी करण के स्प में मानी जाती है, अतः मनो विकान विषय, जिसे भी मन और व्यवहार से संबंधित मानते हुये मन-मित्तक की य अवस्था से निकटतम माना जाता है, के तहारे संगीत विषय के मुख्य अवयवों का अध्ययन किया जाये तो एक विकान भव के ताय-ताय ज्ञान के एक अतम पहतु से ताथात्कार प्राप्त होने का मुजवतर प्राप्त होगा। अतः मनो वैज्ञानिक तिद्धांतों के परिपेध में संगीत के विभिन्न स्प एवं अवयव के विक्रतेष्कात्मक अध्ययन का विवार मन में आया।

इत विक्य वत्तु वर प्रयम्तः तन् 1990 में विक्रय-विद्यालय दारा "भारतीय बास्त्रीय तंगीत एवं मनोवेद्धानिक विक्रतेषण" विक्रय वर ठी. फिल की उपाधि प्राप्त की। उक्त बीध कार्य के दौरान ही यह अनुभव होने नगा था कि अभी उक्त विश्व वस्तु ते तंबंधित कार्य में आगे भी काफी तेभावनार्थे हैं, जिन पर आगे महनता ते कार्य करने की आवश्यकता है, ताय ही तंगीत के तारिवक अवस्त्रों के अतिरिक्त तंगीत के तामाजिक एवं तांस्कृतिक पहलु को भी मनोवैद्धानिक परिपेध में अध्ययन की आवश्यकता है। अतस्व उसी विषय वस्तु के सन्निकट उक्त अनुशीलन हेतु प्रस्तुत शोध कार्य के लिये मनो विचार उन्मुख हुआ। जो गुरूजनों की क्या, ईश्वर के आशीर्वाट स्वंशीध निदेशिका हाँ। गीता बनर्जी की स्नेहिल प्रेरणा स्वं मार्गदर्शन से मूर्त्तस्य को प्राप्त हुआ है।

पुरत्त शौध पुबन्ध को पांच अध्यायों में विभक्त किया गया है. जितके अन्तर्गत - मनो विद्यान के विद्यास, मनो विद्यान के तंद्रियत तत्व, तंगीत की उत्पत्ति, विकास, तात्विक साम्य, संगीत में राग गायन के विकिश स्प तथा लोक जीवन व लोक संस्कृति के संदर्भित तंगीत की व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सम्बद् विवार किया गया है तथा अपने अध्ययन, अनुभव एवं विधारों को तदिनित गुंधों के उद्धरणों ते वरियुरित किया नवा है। राम तंबंधी अध्याव में राम-चित्रीकन के अन्तर्गत वृत्तुत दत राग माना चित्र, जो शोध कार्य के निमित्त उद्भत किये नये हैं, उनकी तैयारी में कुछ तकनी की कारणों ते रंग की उत्कृष्टता कुछ हरकी हो नई है। तथापि उनके विवरण ते रानों के लंदमें में रंगों एवं आकृतियों के लंबोजन की तंनतता का भान तो मिल ही जाता है। शीध पुषन्ध में पुरत्तत लाम नियों की शुद्ध प्रस्तुति सर्वं प्रातं निकता के हेतु भरपूर प्रयात किया नवा है, तथापि त्रृष्टि होना मानव कार्यों के स्वभाव के अन्तर्गत ही है। अतस्व बमा की आकां था करते हुवे यह अर्किंवन प्रयास ईशवर, मा सरस्वती, मुस्जनों रवं नुबीजनों को तादर तमर्थित करता हूँ।

#### आभार क्रायन

प्रत्तुत शोध-पृष्ट को पृष्टी प्राप्त करने सर्व इस कार्य की परिणति में तर्वशिक्तमान परमणिता परमेश्वर, और गुरूजनों की त्नेहिल कृपा तथा कई मित्रवर सर्व शुभाकी कियों की शुभकामनार्थे प्रतिकालित हुई हैं, जिनके प्रति हार्दिक आभार पृष्ट करना पृथ्म दायित्व मानता हूँ।

प्रथमतः प्रातः त्मरणीय वीणा पुरतक धारिणी में तरस्वती की अतीम क्या के प्रति अपने को नत मस्तक करता हूँ जिनकी शायवत क्या ही ज्ञानस्थी भंडार है। तरपश्चाच तंगीत मनीकी मुस्वर-पिता स्व. यं. पृहलाद प्रताद मित्र "दातःपिया" पूर्व निदेशक, तंगीत तंत्यान, यटना विश्वविधानय, यटना के श्रीचरणों में विनयसुक्य स्थी क्रूबाता अपित करूंगा जिनकी छत्र छाया एवं ज्ञान ार्जंकरण मेरे निये धरोहर के स्थ में है। वे आज हमारे कीच नहीं हैं तथायि उनका आशीच हमारे लिये तत्तच् तंकल का कार्य करती है।

इती बूंबना में गुरुतुल्य तंगीत मर्मक ब्रदेव हो। रामात्रय क्षा "रामरंग" भूतवूर्व प्रोकेतर सर्व विभागाध्यक्ष, तंगीत सर्व नित बला विभाग, इनाहाबाद विक्वविधानय, के प्रति भी आभार पुकट करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल शोधकार्य में, अधितु संगीतिक-सामा जिक क्वान के प्रायः प्रत्येक अवस्था में मुझे कृषापूर्वक प्रोत्साहन सर्व मार्गदर्शन प्रदान किया है।

इत शोध कार्य की निर्देशिका परम आदरणीया अग्रजा डाँ। गीता बनजीं, पूर्व अध्यक्ष, संगीत एवं लिलत कला विभाग, इलाहाबाद विद्यविधालय, इलाहाबाद के प्रति भी हृदय ने आभार एवं कृतइता बापित करना चाहूँगा, जिनके विद्यतापूर्ण कुला निर्देशन में न केवल इस कार्य की परिणति हुई है वरस् जिनके तहयोगपूर्ण प्रेरणा, एवं मार्गदर्शन ने हमेशा उत्ताहवर्दन किया है, अन्तःशक्ति प्रदान की है।

तंगीत एवं नितत कता विभाग, इताहाबाद कियविधानय, इताहाबाद के पूर्व विभागाध्यक्ष तुम्र तिद्ध तंगीत विदान एवं वैद्वानिक दृष्टिकोणों के प्रनेता अदेव प्रो. उदव शंकर कोचक जी के प्रति भी हृदव ते कुतकता का चित कर्तना, जिन्होंने अपने विद्युन क्वान भंडार एवं दीर्घ अनुभव ते हमेशा मुक्के प्रोत्ताहित किया और मार्गदर्शित भी।

शोध कार्य के तंबंध में तमय-तमय पर तथ्वों के तंबलन एवं तद-विचारों ते में दित करने में नगर एवं देश के वर्ड विदानों ते कृपापूर्वक तहयोग प्राप्त हुआ है जिनके पृति भी हार्दिक आभार पृक्ट करना वाहूंगा, इनमें कुछ पृत्रुख हैं - को. रमाचरण निचाठी, पृति कुल्मति इसाहाबाद विद्यविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष, मनो विज्ञान विभाग, इसाहाबाद विद्यविद्यालय, इसाहाबाद, प्रो. जनक बाण्डे, निदेशक, पं. गो विन्द बल्लभ पंत तामा जिक विज्ञान संत्थान, इलाहाबाद, प्रो. के. सी. गंगराडे, पूर्व प्रोफेसर, अध्यक्ष व डीन, प्रदर्शन कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविधालय, वाराणमी, डॉ. के. एल. अग्रवाल, पूर्व रीडर, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय हत्यादि।

पुरतुत शोध कार्य में राग माला चित्रों को उपलब्ध कराने एवं अध्ययन में तहयोग प्रदान करने के लिये इलाहाबाद लंग्रहालय के श्री श्रीरंजन शुक्ला तथा चित्रों के छायांकन कार्य लंगादन हेतु श्री हिमांशु तिवारी, फोटोग्राफी विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय, इलाहाबाद के प्रति भी जाभार प्रकट करना चाहुंगा।

शोध कार्य में तंगीत संबंधी झानात्मक जानकारी तथा अनुभव ते अवगत कराने में जिन संगीत विदानों एवं ब्रेक्ट क्लाकारजनों की रने हिल कृषा प्राप्त हुई है, उनके प्रति भी में हृदय ते आभारी हूँ। कृष्ठ पृमुख हैं - म्हाकी पं. क्लिन महाराज, वाराणती, यधकी प्रो. । श्रीमती। एन. राजम, वाराणती, पं. राजन-ताजन मित्र, दिल्ली, प्रो. लालबी श्रीवारतव, इताहाबाद, डॉ. शंकर लाल मित्र, व्लंधर हरवादि।

A. B.

तंनीत सर्व प्रदर्शन कता विभाग, इताहाबाद के अपने तभी तहयोगियों के पृति भी धन्यवाद झाबित करना चाहूँगा, जिनके तहयोग ने हमारा उत्ताहवर्दन किया है। अपनी जीवन संगिनी श्रीमती लता नाहर के पृति भी आभार पुकट करना चाहूंगा, जिन्होंने घरेलू दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ अपने अमूल्य सहयोग से मुझे उत्पेरित किया है।

अपने अनुज श्री तंतोच नाहर, प्रख्यात वायितन वादक एवं कार्यक्रम अधिमाती । तंगीत। आकाशवाणी, इताहाबाद, तुमुत्री कु. शिल्पी नाहर, तुमुत्र चि. शी भित नाहर एवं शिष्याओं कु. निशा पाठक, व कु. प्रमिति चौधरी के प्रति भी स्नेहिल आभार एवं धन्यवाद पुक्ट क्लंगा, जिनका तहयोग, इत शोध कार्य में, तमय-नमय पर मुझे प्राप्त हुआ है।

इस शीध प्रबन्ध के शुद्ध एवं व्यवस्थित टंकन के लिये युवा, कर्मठ व तुयोग्य टंकक जी प्रमोद अगुवाल के प्रति भी आभार प्रकट कर्स्ना, जिन्होंने हार्दिक रूधि लेकर यह कार्य पूर्ण किया है।

अन्त में, उन तभी तहयो नियों, मुक्जनों सर्व विदानजनों के पृति हृदय ते कृतझता सर्व जाभार प्रकट करना चाहूँमा, जिनके प्रत्यक्ष या अपृत्यक्ष तहयोग ते इत कार्य को यूर्ण करने में मुझे बेरणा सर्व दिशा मिली है। फलत्यस्य गुरूजनों सर्व ईश्वर के शीवरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुये अपना यह अविंवन प्रयास शीध मुबन्ध प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Gira: 31.01.2000

रेशिंटम बुमार नाहर।

# रागमाला चित्र विवरण

|   |       |             |         |       |                                   | वैहठ |
|---|-------|-------------|---------|-------|-----------------------------------|------|
| 1 | राग   | -           | हिंडोन  | -     | बी का नेर देखी                    |      |
|   |       |             |         |       | ।।७ वीं <b>शताब्दी।</b><br>उत्तरह | 230  |
| 2 | राग   | -           | हिंडोन  | -     | डिकेनी रेली                       |      |
|   |       |             |         |       | 118 वीं स्ताब्दी।<br>उत्तरही      | 231  |
| 3 | राग   | -           | दीपक    | -     | राजस्थान - बूंदी रेली             |      |
|   |       |             |         |       | । १८ वीं जताब्दी।                 | 234  |
| 4 | र मिन | ी-          | भरवी    | _     | बूंदी रेली                        |      |
|   | ।राग- | -भर व       | की रा   | मनी । | । १७ वी प्रताब्दी ।               | 237  |
| 5 | रव नि | <b>1</b> 1- | भूगाली  | -     | मुगुल डेली                        | 240  |
|   | श्राग | मेघ         | की रागि | नी इ  | 117 वीं ऋताब्दी।                  |      |
| 6 | राग   | ****        | मालकोश  | · _   | राजस्थान हैली                     |      |
|   |       |             |         |       | । १८ वीं शताब्दी।                 | 243  |

|    |                     |        |           |              | पृष्ठ |
|----|---------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 7  | रागिनी - मालश्री    | •      | बी का नेर | <b>ो</b> ली  |       |
|    | ।राग श्री की रागिनी | tı     | । १ वी    | गताब्दी।     | 245   |
| 8  | रागिनी- कुकुभ       | _      | षी का नेर | <b>दे</b> ली |       |
|    | । राग मालकोश की रा  | गिनी   | ।।।७ वी   | शताब्दी ।    | 248   |
| 9  | रागिनी - पटमंजरी    | -      | बीकानेर   | <b>गैली</b>  |       |
|    | राग हिंडोल की रा    | गिनी । | 117 वी    | गताब्दी।     | 251   |
| 10 | रागिनी- ललित        | _      | बी का नेर | <b>रे</b> ली |       |
|    | ।राग हिंडोन की रा   | गिनी।  | ।।७ वी    | इशा व्दी ।   | 254   |

# अस्याय प्रथम

#### उध्याय - पृयम

# मुनो विज्ञान - विश्वय एवं विकास

जिल्ल तृष्टि में ईरवर दारा निर्मित यदि कोई तुष्यवस्थित तजीव रचना है तो वह है मानव। तृष्टि निर्माण के बाद मानव ने ज्यने जा विर्माव के परचात् धीरे-धीरे परिवेश ते तम्मीता करते हुये ज्यने इर्द-निर्द के तमाज-तंत्कृति ते तमण्यत होता हुआ कृमानुमत विकात की ओर अग्रतर हुआ है। निश्चित ही यह जवस्या वर्धों-वर्धों के विकात का बृत्तिम्न है। क्यों कि मनुष्य ते वरिवार, वरिवार ते तमाब, तमाब ते नमर, राज्य तथा राष्ट्र का तथांचन होता है। मनुष्य किती भी राष्ट्र या वरिवार के तिये तबते त्यांचा ताध्म माना बाता है, इते इकाई के स्व में भी तमका बाता है। विदानों में स्ती मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र या तमाब, तैन्कृति या तस्यता तब तक उन्नति के बच वर अग्रतर नहीं माना वा तकता, बब तक कि उतमें निहित बृत्वेक मानव को जबने मानतिक विकात का भरवूर जवतर म मित तके। विकात का वह वहतू मानव में अन्तर्निहित विक्रिष्टता के अनुतार ही होना तबते तार्थंक माना जाना चाहिये। वर्षों कि उन्हीं विक्रिष्टताओं के कारण उनकी अलग बहचान तथा पित होती है। यदि मनुष्य को अपने अन्तर्निहित विक्रिष्टताओं के अनुतार परिवेश में विकास का अवसर मिलता रहे तथा रुखि, लगन और परिश्रम के साथ यह प्रयास किया जाये तो वहीं निहित शालियाँ मनुष्य में विक्रिष्ट प्रतिभा के स्थ में विक्रितत होती हैं और इसी के आधार पर राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति भी

मानतिक विकात के ज़म में मन, उन्तर्मन, वारिवारिक तामाजिक वातावरण के ताथ-ताथ विधिवत विध्वा प्रीक्षण व्यवस्था की भी नितान्त होती है। विदानों के उनुतार मानव को अपने मानतिक विकात हेतु विधिवत विध्वा विध्वा की कि मानव को अपने मानतिक विकात हेतु विधिवत विध्वा विध्वा विध्वा विकात के ताथ ही नितान रहता है। मानव में तारे विध्वा प्राक्षण के ताथ-ताथ वरिवार-समाय की मानतिक अवस्था तथा तरतेंकी तमन्वित वोगदान का भी महत्त्वकूष स्थान माना जाता है। वस्तुता वह कहा वा तकता है कि मन-मित्तक का महत्वकूष वोगदान है मानव के मानतिक विधात में, क्वांकि मन-मित्तक तमत्त शरीर हर्वे बाह्य कुंबा-कलावों वर निर्वतन वो रहता है। मन ते तंबंधित

होने के कारण मनो विज्ञान का महत्व भी बढ़ जाता है तथा प्रायः मानव जीवन के हर पहलू को यह प्रभावित भी करता है, मानव जीवन की तंभवतः प्रत्येक क्रिया ते यह प्रत्यक्ष या वरीक्ष स्थ ते जुड़ा हुआ भी तमका जाता है। अतस्य मनो विज्ञान की परिभाषा शब्द ट्युत्पति सर्व मनो विज्ञान के बारे में विभिन्न विद्वानों के विवारों का उल्लेख करना प्रथमतः आवश्यक हो जाता है।

# मनो विशान : शब्द ट्युत्पति

मनो विकास — Reychology — शब्द यूनानी भाषा के Peyche और logos शब्दों के योग से बना है। "Psyche" का अर्थ आरमा से है और "logos " का संबंध झान से है। अतः Psychology मनो विकान का शाब्दिक अर्थ बनता है आरमा का झान वा विकान। वैसे भी मनो विकास — शमन + विकास। को मुख्यतः त्यब्द करता है। मन अर्थात आरमा तथा इनके विभिन्न पृष्ठार की क्रियाओं को वैद्यानिक क्या से अध्यवन करते हुये झाना निका करना। महान दार्शनिक अरत् मानवीय बीचन में आरमा का महत्त्वपूर्ण स्थान बानते थे। वधि वे आरमा और शरीर के संबंध में पूर्ण त्य से व्याख्या नहीं कर बाये तथा व व्याख्या देत शरीर और अन के देत के त्य में समता रहा। बाद के विद्यानों ने भी इत संबंध में व्याख्या करने का अप्रतिम वृद्यान किया। अनताः आरमा शब्द को छोड़ दिया गया

### वयों कि यह अत्यन्त अत्यष्ट ला पृतीत होने लगा।

मनो विज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान अर्थात् मन के अन्दर की अन्तभूत प्रेरणा ते उत्पन्न भावों का अध्ययन माना गया। वयों कि हम जो भी कार्य करते हैं, उत्तके लिये हमें पृथ्मतः आन्तरिक प्रेरणा मिलती है और मन तबते पहले क्रियाशीन होता है। ग्रीक के महान दार्शनिकों ने भी मनो विज्ञान को मन का विज्ञान " Science of the Mind " कहा है।

वैते मनो विद्यान दर्शनियात्त्र की वह शासा है, जितमें मन और मित्तिक की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 16 वीं शताब्दी तक मनो विद्यान को आत्मा का विद्यान ही कहा जाता था। बाद में वैद्यानिकॉं होत इते मन का विद्यान कहा जाने नगा।

मनो विद्वान को विद्वानों ने वेतना का विद्वान । Science of consciousness । भी कहा है। विक्रियन बेम्स ने "Briefer course in Psychology " में उल्लेख किया है कि "मनो विद्वान की तर्योत्तम पंतिभाषा वेतना की द्वारों के वर्णन और व्याख्या के स्थ में दी वा तकती है -

"The definition of Psychology may be given as the description and explanation of states of consciousness as such". 1

James Sully में Outlines of Psychology में मनो विश्वान के विश्वय में लिखा है कि, "में इस प्राचीन धारणा को मानता हूँ कि मनो विश्वान ... आन्तरिक जगत के विश्वयों से तंबंधित होने के और स्वयं अपनी बद्धित अध्या यन्त्र अर्थात् अन्तर्द्धान का प्रयोग करने के स्प में भौतिक अध्या प्राकृतिक विश्वानों से पृथक किया जाता है।"

"I abide by the old conception that psychology is distinctly markes off from physical or natural sciences as having to do with the phenomenon of the inner world and employing its own method or instrument namely introspection". 2

<sup>1</sup> Principles of Psychology, W.M. James, Mac millan, Vol. I. 1980.

<sup>2</sup> Outlines of Psychology, James Sully, p. 38.

इती तंदर्भ में यह कथन भी उल्लेखनीय है कि wilhelm would के अनुतार प्राकृतिक विद्यानों की विश्वय वस्तु बाह्य अनुभव के विश्वय के विश्वय मनो विद्यान को इतकी जांच कराती है, जितको हम आन्तरिक अनुभव कहते है।

"Psychology has to investigate that which we call internal experience i.e. our own sensation and feeling, our thought and volition in contradiction to the objects of external experience which form the subject matter of natural science."

मनो विकान के तंबंध में द्रारंभ ते भिन्त-भिन्न विदानों ने अपने-अपने देन ते परिभाषा दी है और जब कभी नई परिभाषा तामने आई, बुरानी परिभाषा की मान्यता कम होने तथी तथा उतमें कुछ कमी के परिद्वाय में कई बार्ते उभर कर तामने आने तथी। बेते- आधुनिक

<sup>1</sup> Lectures on Human and Animal Psychology By Wilhelm Woudt, Translated by J.E. Creighton and E.B. Titchemer, Allen & Unwin (1804), p. I.

मनो विज्ञान चेतन, जैने किसी विशेष्य तत्त्व को न मानकर चेतन
पृक्रियाओं को मानता है। यह तंदर्भ चेतना का विज्ञान के तंदर्भ
में विशेष उल्लेखनीय है। चेतना शब्द का प्रयोग करने वाले विचारक
भी उसके अये के विषय में रकमत नहीं है। चेतना शब्द में पशु तथा
मानव व्यवहार नहीं आ पाता। मनो विज्ञान अचेतन । Unconscious ।
तथा अध्येतन या अववेतन । Sub-Conscious । आदि पृक्रियाओं का
भी अध्ययन करता है। चेतना का विज्ञान कहने से सब छूट जाते हैं।
केवल विज्ञान मात्र ते यह स्पष्ट नहीं होता है कि मनो विज्ञान केसा
विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या नियामक विज्ञान।

वैते भी मनो विकान को जब हम मन का विकान कहते हैं तो यह बरबत प्रान उठता है कि यह शुद्ध विकान है अथवा नहीं वयों कि विकान में तो तभी बातें Perfect होती हैं।

Psychology is not a perfect Science.

विद्यान में हर बीज़ का निविधत नियमित होना तो आवश्यक है जबकि मनो विद्यान में हर व्यक्ति की अनन-अनन मुद्धि, अनन-अनन मनोभाव होने के कारण वह अनन-अनन देंग ते तोचने-विचारने का कार्य करता है। हर व्यक्ति की मानतिक दिवति एक जैती नहीं होती। इति सब तभी के व्यवहार भी भिन्न-भिन्न होते हैं। वस्तुतः विद्यान का अर्थ है ती मित विध्य का व्यवदियत अध्ययन।

जबकि मनो विद्यान का अलग-अलग अर्थ दिये जाने के कारण इसे विकास-शील व गतिशील कहा जाता है। कालांतर में मनो विद्यान विश्वय का जिस देंग से विकास हुआ है और जीवन के प्रत्येक केंद्र, विशेषकर शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इसकी महत्ता बढ़ी है, उससे इस विश्वय की मूलभूत आवश्यकता दृष्टिरगोचर होता है।

मनो विज्ञान के संबंध में कुछ विद्वानों के विचारों का उल्लेख करना यहाँ सभीचीन होगा -

जी. वृहवर्ष के अनुतार -

मनो विज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्यवन करने वाला विज्ञान है।

ई. वाटतन के अनुतार -

मनो विश्वान प्यवहार का मुद्र विश्वान है।

<u>बार्ल ई. तिकतं</u> के दारा वृतिकादित विक्रिट वारिभाषा के अनुतार - मनो विज्ञान जीवन की विविध परितियतियों के पृति पृण्णी की पृतिकियाओं का अध्ययन करता है। पृति-क्रियाओं या व्यवहार ते तात्पर्य पृण्णी की सभी प्रकार की पृतिकियाओं, तमायोजन, कार्यों तथा अनुभवों ते है।

"Psychology deals with responses to any and every kind of situation that life presents. By responses or behaviour is meant all forms of processes, adjustments, activities and expressions of the organism."

### रक अन्य यारिभाषा के अनुतार -

"मनो विकान व्यक्ति के व्यवहार का अध्यक्षन है बो वाताबरण के तमाबोचन काप्त करने के वारिणामस्बद्ध होता है।"

<sup>1</sup> Charles E. Skinner, Educational Psychology, p. 1.

# जेम्त डेवर के जनुतार -

"मनो विक्वान वह गुद्ध विकान है, जो मानव तथा पशु के उत व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उत अन्तर्जमत के मनोभावों और विवारों की अभि-व्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जमत् कहते हैं।"

इतना ही नहीं मनो विश्वान की परितीमा श्वं विश्वय अर्थ के अनुशीनन के संदर्भ में हम गहन अध्ययन की और उन्मुख होते हैं तब मन-मित्तिक के प्रयोगात्मक परिणाम 'व्यवहार' का उल्लेख सर्वप्रथम आता है। मनो विश्वान के माध्यम से ही मानव का बशु के व्यवहार का भी अध्ययन मनो विश्वान की परिभाषा के अन्तर्गत अध्ययन का विश्वय बन जाता है।

वत्तुतः मनो विज्ञान मानव के व्यवहार का निरीक्षण करता है। क्यों कि मानव का व्यवहार उतके मान तिक रियति स्वं तामा जिक जीवन कर निर्मेंद करता है और व्यवहार अन्तर्जनत की बाह्य अभिव्यक्ति मान है। मनो विज्ञान को जब हम "व्यवहार का विज्ञान" कहते हैं तो इतते यह तात्पर्यं तमज्ञा जाता है कि यह विधा: विज्ञान की विधिया, मून्य तथा पहुँच माने का प्रयोग करती है। मनो विज्ञान व्यवहार का अध्यवन करता हैं, अतस्य यह मुद्ध विज्ञान तभी माना जा सकता है, जब व्यवहार का अर्थ स्पष्ट हो।

वेम्स डेवर के अनुसार -

"जीवन की तंथां भूगें परिस्थितियों के मृति मानव तथा पशुकी संपूर्ण मृति किया ही व्यवहार है।"

निष्कर्ष यह है कि मनो विज्ञान मानव के व्यवहार का निरीक्षण करता है और यह व्यवहार उत्तक मानतिक जनत् पर निर्मर करता है। इत प्रकार मनो विज्ञान रक शुद्ध विज्ञान के स्प में मित्तिक का अध्ययन करता है और मित्तिक का अध्ययन मानव तथा पशु के व्यवहार तमझने के निये आवश्यक है।

तन् 1912 में पाँदतन के तमकातीन मनोवेशानिक मैक्टुनन ने कहा है "जी पित चर्तुओं" के प्यवहार का विधायक विशान" मनो विधान है।

> "Psychology is the Positive Science of behaviour of a living thing."

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत और मनो विकान, डॉ॰० वतुथा कुनकर्गी, यू. 52.

अब जैता कि मनो विज्ञान को प्यवहार का विज्ञान - "Science
of Behaviour" भी कहा गया है। इत तदर्भ में तुम्र तिद्ध
प्यवहारवादी मनो वैज्ञानिक वादतन ने मनो विज्ञान की जो उचित
परिभाषा दी है वह उल्लेखनीय है, वयों कि उनके अनुतार इत
आधार पर एक ऐता मनो विज्ञान निख्ना तंभ्य है, जितको प्यवहार
के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके अनुतार -

"It is possible to write a Psychology, to define it is the Science of Behaviour."

वांद्रतन के अति रिवत अन्य विदानों ने भी मनो विकान को व्यवहार का विकान कहा था। इतमें भी विकान को लेकर काकी शैं ति रही। ताथ ही व्यवहार के वृति भी विदानों में अर्थ के तंबंध में भावनायें तंबुधित रहीं। क्यों कि व्यवहारवा दिवों के विचारानुतार व्यवहार किती उत्तेजना । Stimulus । के वृत्ति अनुक्रिया । Response । है। वास्तव में व्यवहार में आन्तरिक पृक्तियार्थ । विध्यवधी शिव व्यवहार में आन्तरिक प्रक्रियार्थ ।

किदानों ने मनो विकान को मानव प्रकृति का अध्ययन भी

<sup>1</sup> Behaviour - An Introduction to Comperative Psychology, Watson, J.B., p. 121.

कहा गया है। तमकालीन मनोवैद्यानिक स्डविन जी. बोरिंग के अनुतार -

मनो विकान मानव प्रकृति का अध्ययन है।
"Psychology is the study of Human Nature."

किन्तु इतमें यह किनाई तामने आई कि मानव-मानव की प्रकृति में व्यायक अन्तर तामने उभर कर के आता है कि मानव प्रकृति वया है। इत तदमें में विनियम मेक्ट्रका की यह परिभाषा भी उल्लेखनीय है -

> "Psychology is the Positive Science of the behaviour of living things."

इत य रिभाषा की तीमा रही कि इतमें तभी जी वित वृत्तियों के प्यवहार को शामिल किया गया जबकि वात्तव में मनो विद्वान केवल विकतित वृत्तियों के प्यवहार का अध्ययन करता है।

व्यवहार के इत प्रतंत्र में वृहवर्ष की वारिभाषा को बुनः उद्गत

<sup>1</sup> Psychological Psychology - W. Mcdougall, p. 133.

करना प्रातंगिक होगा कि मनो विज्ञान परिवेश विशेश के तंबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, जबकि क्रियाओं के त्यान पर अनुभव तथा व्यवहार अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है -

"Psychology is the science of the activities of the Individual in relation to
his environment."

बहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, यह वैद्यानिक बांच हे संबंधित है, जितमें व्यवहार के दृष्टिकोण ते वह तब भी शामिल है। क्यों कि मनो विद्यान व्यवहार का विधायक विद्यान है -

\*Psychology is the Positive Science of Behaviour.\*

#### "AT" I Munni of

"Psychology, today concern itself with the scientific investigations of behaviour including, from the stand point of behaviour, much of what earlier psychologists dealt with a experience."1

मनो विज्ञान के तंबंध में अन्य विकानों ने भी इस प्रकार य रिभाषा दी है -

"मनो विकान एक विकास है। वह वैकानिक पदातियों का प्रयोग करता है। वह तथ्यों का अध्ययन करता है। उनके निर्णय तथ्यात्मक होते हैं। वह व्यक्ति को, क्रियाओं ते तंबंधित तथ्यों का निष्यध अव-लोकन, तंज़ह, वर्गीकरण, तुलना तथा तामान्यीकरण करता है"।

मानतिक अनुभवों तथा उनकी व्यंगक वेष्टाओं, क्रियाओं अर्थात् व्यवहार के विद्यान को मनो विद्यान कहते हैं।

> "मनुष्य के मन के अनुभवाँ वा व्यावारों का उतके व्यवहारों दारा वैद्यानिक रीति ते विवेचन करने वाले शास्त्र या विद्या को मनो विद्यान कहते हैं"।

<sup>1</sup> Psychology: The Fundamentals of Human Adjustment, Munn. N.L., p. 23.

<sup>2</sup> तामान्य मनो विकान की स्वरेखा - डॉ. रामनाय शर्मा, मृ. 30.

अनो विज्ञान की स्थरेका - ग्रो. नित्वानन्द पटेन, मृ. 7.

तात्पर्य यह है कि मनो विज्ञान मन की अवधारणा में
मानतिक चेतन, अयेतन तथा अवचेतन तभी प्रकार की क्रियाओं का
विवेचन करता है। इतमें यह अध्ययन किया जाता है कि मनमित्तिक किन-किन परितियतियों में बधा-वया व्यवहार करता है
और ऐसा व्यवहार वयों करता है, तथा उनमें कित प्रकार परिवर्तन
किया जा तकता है। वस्तुतः यह धारणा हमारी मानतिक क्रियाओं
प्रेम, देख, चिन्ता, भय, जिज्ञाता आदि का विश्लेषण करता है
और हमारी भारी रिक चेष्टाओं - गाना, बजाना, नाचना,
खाना, तोना इत्वादि का भी अध्ययन करता है। वह उद्योग,
व्यापार, नौकरिया, मानतिक रोग, अतामान्य व्यवहार,
ताहित्य, कना तभी का अध्ययन करता है, उनके विश्वय में तामान्य
तिद्वान्त निकानता है, तथा तूहम निष्कर्ष पर भी पहुँचता है।

मनो विकान के तंबंध में भारतीय तथा बाइचारय विदानों की विभिन्न उपधारणार्थे एवं बरिभाषा के विभिन्न बहनु वर विचार करने के बाद यह तो त्वब्द हो जाता है कि मनो विकान विश्वय मन, बेतना, व्यवहार, मानव बृकृति, मानव की मनः रियति तथा वातावरण एवं पृकृति के ताथ तामंजरण के दौरान विभिन्न वृकार की विधाओं का अध्ययन करता है और भारतीय तंनीत के बरियेध में इतका अध्ययन तथ और भी आवश्यक हो जाता है जब हम बाते हैं कि हमारा भारतीय तंनीत भी तृष्टि के ताथ आविभां वित

होकर हमारे मन-परिवेश-तमाज-धर्म-तंत्कृति इत्यादि ते तीथे जुड़ा हुआ है।

विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का यदि तारांश निकाला जाये तो निम्न तीन परिभाषा या विवरण मनो विद्वान के तदमें में विशेष उल्लेखनीय हो जाता है -

"Psychology is the Science of Mind, Science of Consciousness, Science of behaviour and Science of human nature."

"Psychology is defined as the Science of mental activity of organism with the idea that mental activity is virtually the same as behaviour or as adjustment to the environment."

"Psychology plays an important role with the adjustment of an organism to its environment." मनो विज्ञान के तंबंध में उद्भव ते तेकर विभिन्न परिभाषाओं के जध्ययन ते इत विश्व के पृति एक तम्बक् विधार तो बनता ही है कि मन-मित्तिक-व्यवहार तमाज-तंत्कृति ते जुड़ा यह विश्व हमारे क्रियाशीन तत्व को कित प्रकार प्रभावित करते हैं तथा हमारे पृति-दिन की विभिन्न क्रियाओं के ताथ आबद्ध हैं।

#### मनो विद्यान का विकास

तामा जिक सर्व तां स्कृतिक विकास का कृम संभवतः मनो विकास के विकास का मुख्य आधार स्तम्भ माना जा सकता है, वर्षों कि यह विध्य मानव मन-मित्तक से सीधा संबंध रखता है तथा मानव के व्यवहार वर पूर्णतः आधारित है। मनो विकास के विकास कृम वर सक दृष्टियात करना यहाँ वासंगिक ही होना, जिस कृम में सर्वेष्ट्र मुद्रातिक मनो वैकासिक इसाकोन सर्व में का 1 Issacon and Max 1 art रितिहा तिक दृष्टिकोण मुख्य आधार के स्थ में विकास उन्लेखनीय है, जिसके अनुसार मनो विकास की विकास का आधार वार विभिन्न धाराएं हैं, वो इस बुकार हैं -

<sup>1</sup> Psychology, The Science of Behaviour, Issacon and Max Hutt, 1971.

- ।. द्वांन शास्त्र
- 2. देहिंडी
- 3. शय निक अध्ययन
- 4. मानतिक वरी छन

इनका संख्यित विवरण इत प्रकार है -

।. दोन शास्त्र I Philosophy I -

विश्व में तबते वृद्य अवधारणा, मनो विज्ञान के तंबंध में महान दार्शनिकों ने ही दी है, जिनमें प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य यूनानी दार्शनिक और हिन्दू, बौद्ध तथा क्ल्फू तियत तम्प्रदाय के बी नियों ने मनो विज्ञान तंबंधी विधारधारायें तामने रखीं।

बाद में मनो विकान को दान शास्त्र ते अनग विका के स्प में स्थापित करने का मेय अमरीका के विभिध्य बेस्त 11842-1910! को बाता है जिल्होंने "मनो विकान के सिद्धान्त" । Principles 'में Psychology । बायक युस्तक विश्व को प्रदान की, जो मनो विकास की आधारभूत बुस्तक मानी बाती है।

2. Elect Physiology 1 -

देशिको का विकात जाधानिक मनी विकान के विकात का

आधार है। दैहिक विज्ञान में मितिकक, इतके तेवेगात्मक तंत्यान तथा व्यवहार के शरीरीय आधार का अध्ययन किया है। इत पूकार के अध्ययन ने व्यवहार के विज्ञान का विकात किया है, जिसे हम मनो विज्ञान कहते हैं।

इत संबंध में निम्न मनोवैद्या निकों के कार्यों का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। यवलव । वि०७० । १८४९-1936। के शरीरीय प्रयोगों ने इसी की प्रक्रिया के विकास को समझने में तहायता पहुँचाई। हरमान वोन हेल्महोल्ट्ब । Herman Von Helmholtz 1821-1894। ने जो अध्ययन ऑस और कान घर तथा रँग प्रत्यक्षी करण घर किये, वे मानव प्रत्यक्षी करण को तमझने में बहुत उपयोगी तिद्व हुये हैं।

इतना ही नहीं विनहेम वुन्ट | Wilhelm Wundt 1832-1920!
ने तबते प्रथम एक मनो विकास प्रयोग्वासा त्याचित की तथा
प्रायोगिक मनो विकास की शासा को बन्म दिया। एक अन्य
देखिकी विकेश्य पेस्पनत | Felchner 1831-1887! ने भी मनो विकास
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. The first studies ..

इत वृकार के अध्यवन ने मानतिक रोजियों के उपचार की

विधियों को खोज करने के तिल तिले में एक त्वतंत्र विध्य के स्थ में मनो विद्यान के विकास में मरपूर सहयोग किया है। फ़ायड । ि स्मार्थ महोदय ने मानतिक रो नियों के उपचार एवं व्यक्तित्व के तंत्रंध में नये तिद्धांत का विकास किया है जिन्हें मनो विद्यालया । ใ उपट्रेश - स्थिपुड़ां । कहा गया है, जिसने मनो विद्यान व्यवहार के विद्यान को नई दिशा प्रदान की है।

# 4. HITAR UT Wental Testing 1 -

मनो विद्यान के ऐतिहा निक आधार रतभ की चौथी जिला कांत से प्राप्त होती है। फ़्रांस के विक्यात विद्यान स्कोड़ किने 1 मिल्ट्र किंग्स्टर 1857-1911 में एक मानकी कृत विधि मानतिक परीक्ष्म विकतित की। यह एक परीक्ष्म आन्दोलन का आरंभ या जो संपूर्ण तंतार में धीरे-धीरे प्रवारित होता नया। इत आन्दोलन ने बुद्धि तथा मानतिक योग्वताओं तद्भा मनो विद्यान के प्रविधी के विकात में काकी योगदान प्रदान किया।

मनो विकान विकास है तदिनित उपर्युक्त बार आधार ततेनीं ने कित देन ने अपने विकास इस के ताब-साथ मनो विकास के विकास को आधार प्रदान किया है, यह तंन्यतः उसी का प्रतिक्स है कि आज अखिन विकास में मनो विकास विकास की महत्ता त्या बित हो चुकी है और भारतीय तंनीत विकेश के प्रायः प्रतिक वहतु को मनो विज्ञान न केवल प्रभावित करता है, बल्कि यह कहना तमीचीन ही होगा कि लंगीत के हर पहलु में मनो विज्ञान मानो एक तहभागी के स्था में शामिल भी है।

#### मनो विद्वान एवं बना

जैता कि मनो विश्वान की परिभाषा से उभरकर यह तथ्य आया है

कि मनो विश्वान वह विश्वान है जो मन की चेतना और अचेतन क्रियाओं

का निरीक्षण करके अपरोध अनुभूति दारा मनुष्य की बाह्य क्रियाओं

का अध्ययन करता है। चैसे तो यह स्थापित तथ्य है कि मनो विश्वान

का संबंध जीवन के प्रायः प्रत्येक पहनु से है तथा मि मनो विश्वान का

संबंध कता और विकेशकर संगीत से बहुत निकट का माना जाता है।

विदानों ने भी कहा है कि जिन शास्त्रों और क्लाओं के ताथ

मनो विश्वान का संबंध है, उतमें से एक प्रमुख संगीत कता है।

वृष्यतः यदि क्या ते तंबैंध पर हम दृष्टियात करें तो यह पाते हैं कि बूंकि क्या का तीधा तंबैंध मन ते है, हृदय ही क्या का उदयम तकत है और मनो विज्ञान हृदय रखं मन की विभिन्न कियाओं का अध्ययन करता है। इतना ही नहीं यह मनुष्य की अन्तर्निहित भावनाओं रखं प्यवहार के परिषेध में मानतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या भी मन की जान्तरिक भावनाओं का उदगार होने के कारण मनुष्य की मनः टियति एवं मस्तिष्क है लंबंधित है।

वत्तुतः कला के तंदर्भ में मनो विद्यान में ऐसी मान्यता है
कि प्रतीक विधान के दारा तृजनता का आ विभाव होता है तथा
कलाकार या तृजन्त्रींक व्यक्ति अपने चेतन और अचेतन मन तथा विध्य
प्रधान चित्त में एक स्थापित करता है। यही सामंजस्य कला के स्थ
में मुस्रित होता है और मनः स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैते
विद्यानों का यह भी मत है कि समित कलाओं की जैसी व्याख्या
संगीत-ता हित्य में हुई है वैसी मनो विद्यान में नहीं। तथापि मानव
व्यवहार के विद्यलेखन के संबंध में मनो विद्यान एवं कला एवं विद्याखर
समित कला के संबंधों को स्थापित करने के अनेक आधार प्राप्त होते
हैं।

कता की उत्पत्ति के तदमें में बित प्रकार मन मान्तिक तंबीधित है, उतका आधार प्रतीक है, वो अधेतन मन की दोनों अधन्याओं व्यक्तिकत अधेतन मन और तामुहिक अधेतन मन ते तीबीधित है।

मनोवेज्ञानिक नेविट के अनुतार -

"Art he tells us, is a substitute gratification and as such is an illusion in contrast to reality unlike most illusions. However, art is almost always harmless and beneficient for the reasons that it doesn't seek to be anything but an illusion ... ontof its chief function is to serve as Neurotic. It shares the characteristics dream, whose element of distortion of rude calls a sort of inner dishonesty. As for the artist, he is vertually in the same category with neurotic."

# - (Readings in Psychoanalytic Psychology)

वस्तुतः कता और मनो विज्ञान का जब भी तार्मजत्य त्या बित करने की बात होती है तब कता की कत्वना और मनो विज्ञान की कत्वना को तमभाव में त्या बित किया जाता है। क्यों कि कता में कताकार की कत्वना का अनन्य पहत्य है। कत्वना का ही आधार बनाकर कताकार, अपने कत्वना जात की उड़ान के बाद पुनः यथाये में तौट आता है। कुनवह के अनुतार - कलाकार अमामान्य व्यक्ति के तमान है, असामान्य व्यक्ति नहीं, क्यों कि कलाकार अपने कल्पना जात से, जिसे वह स्वयं बुनता है, पुनः ययार्थ में तौट आता है।

"The Artist is not like neurotic in that he knows how to find a way back from the world of imagination and once move get a firm foot hold in reality."

पूँकि तिति बना में भी प्रमुख तत्वों की रचना के तंबंध में कल्यना ते ही तीधा तंबंध माना बाता है जो बनाकार की तुबन्तावित है, जिते अनुजी में इमेबीनेतान । Imagination। कहते है।

पूंकि जीय वैद्यानिकों और शरीर शास्त्रियों ने भी कल्यना को मस्तिक ते ही संबद्ध माना है। कल्यना, मानतिक अनुभूतियों की यह तथाँचरि ततह है, जो रेन्द्रिय अनुभूति, मानतिक बिस्ब, स्मृति और मनो विश्रम की अनेक निम्नवर्तिनी ततहों वर निर्मेर रहती है। अतः मस्तिक की क्रिया ते संबद्ध होने के कारण कल्यना का अनिवार्य संबद्ध मानव मस्तिक ते होता है, वहाँ ते तारी क्रियाओं का तथातन होता है।

इन्हीं कत्थना सर्व तुजन्त्रगीतता के आधार घर मनो विज्ञान

और कता का आपसी संबंध स्थापित किया जाता है तथा संगीत, कता एवं लित कता का प्रमुख अंग होने के कारण संगीत के संदर्भ में अनेकों तत्व हैं, जो मनो विकान के तिदांतों से पूरी तरह आध्छादित हैं।

#### मनो विज्ञान एवं तंगीत

तंनीत रेकी तिनत कना है, वो अपने तूदम अवयवों के माध्यम ते पांचों तिनत कनाओं में तवंत्रक त्यान रखता है। वारतव में जितनी भी कनामें हैं तबके दारा अनो कि आनन्द की तृष्टि होती है। रतानुभूति हर एक तिनत कना का तुन है। तंनीत को भी तिनत कना मानते हुये इते मन को शान्ति देने वाली, आनन्द एवं देरणा प्रदान करने वाली उच्च को दि की कना की तंत्रा दी गई है। यह बीयन की प्राण्दायिनी नंगा है, ईंग्वर का कराने वाली इहम तहोदर है। तंनीत एक ईंग्वरीय देन हैं। किसी विदान ने कहा भी है -

"Music is a begutiful and precious gift of God."

तंनीत की अभिव्यक्ति का माध्यम त्यर व सब है, बिनका कोई

तातारिक यस्तु ते किसी प्रकार का भौतिक तंबंध नहीं है। यह मुख्यतः नाद के ल्य में प्यक्त होता है जिते "नाद-ब्रह्म" भी कहा जाता है। यह ईश्वर का ल्य माना जाता है।

संगीत के तंबंध में यह धारणा, तुष्टि के जाविभाव के तमय ते ही है। विदानों में रेती मान्यता है कि तुष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पृथ्मतः तर्वोत्तम अनन्दानुभृति पृदान बराने वाहे नाद ब्रह्म की रचना की, तब जाकर तुष्टि की रचना आरंभ की। उती तमव ते तुष्टि के विकात के ताय-ताय तंगीत का भी क्यानुनत विकात 🤲 हुआ है तथा वह तमाच के ताय-ताय लेंग्ब्रुति के अभिन्न अंग के स्थ में मानव के विकास गति का साक्षी बना हुआ है। वैदिक कान ते नेकर आधुनिक कान तक तामा जिक विकात का अँग तंगीत ने मानव के हर वहतू को प्रभावित किया है। मानव के अन्तर्मन में पुरक्त दित सनीभावों को व्यवहार नत पुरक्त दिवरण के संबर्ध में तंनीत के विभिन्न अवक्वों ने शेतिहा तिक वर्ष तो स्कृतिक विकात शी एक तस्वी कड़ी तुनिता की है। **प्रम-म**िताक ते जुड़े होने के कारण हतका संबंध मनो विकास ते रखतः स्थापित होता है। रवाँ हि मनो विकान वह विकास है जो मन की बेतना और उचेतन क्रियाओं का निरीक्षण करके अवशोध अनुभूति द्वारा मनुस्य की बाह्य क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनो विकान की तहायता ते बब हम तंनीत का अध्ययन करते हैं तो मनो विज्ञान के कुछ

महत्त्वपूर्ण पहनू तामने उभर कर आते हैं जो मानवीय व्यवहार के पहनु ते तीधे तंबद्ध हैं। वे है -

- ।. ज्ञानात्मक पहलु,
- 2. क्रियात्मक पहलु, एवं
- 3. भावनात्मक वहतु।

वन यहनुओं पर विशद अध्ययन करने के पूर्व ही यह तक्य य रिल कित होता है कि वहां तक तंनीत का तंकंध है जान, क्रिया त्मक प्रदर्शन तथा भावना तक अभिव्यक्ति से तीनों ही अपने आप में निकटतम स्थ में गुँच हुये हैं। जान का होना इत विश्वय में बरमा-वश्यक है। जान, तानीम, अभ्यात, नगन य परित्रम के दारा अचित किया जा तकता है। यह विधा " कृष्यता को भी ध्यान में रखता है। जान बदि है तो निःतनदेह व्यक्ति के स्तर के माव-दंड को स्थापित करता है। जान के ताब ही प्रत्येक मनुश्य के मन में कुछ-न-कुछ भाव अव्यव होते हैं। से भाव अन्तर्मन में उद्दीप्त विधारों स्थं जान की निमरता के जुभावित रखते हैं। अपने मन के जन भावों को व्यक्त करने के निवे मनुश्य कियात्मक पहनू का तहारा नेता है। यह क्रियात्मक प्रदर्शन तनी तकत कही जा तकती है जब मनुश्य अपने जान और भावना के मिलकांचन तंयोन का भत्यूर प्रयोग करता है। तारवर्थ यह है कि जानात्मक पहनू, भावनात्मक वहनू के ताम भिनकर वस क्रियात्मक पहनू के माध्यम ते

अभिव्यक्त होता है तब संगीत की पूर्णता पूरी तरह उभर कर तामने आती है।

इन्हीं पहनुत्रों का अध्ययन हमें विशेष स्थ में मनो विज्ञान के ताथ करना होता है। क्यों कि मनुष्य की मनः त्थिति का ज्ञान उतके प्ययहार ते किया जाता है और मनुष्य के प्ययहार का अध्ययन करना, यही मनो विज्ञान का कार्य है। मनो विज्ञान ही प्यापित के प्ययहार का अध्ययन करता है।

मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के निये कोई-न-कोई
माध्यम अवस्य दूँद निकानता है, इसी निये वह भिन्न-भिन्न अवतरों
बर भिन्न-भिन्न प्रकार ते व्यवहार करता है। भावों को व्यवत
करने के निये कता की महतूत बड़ती है।

मनो विद्यान में जब भी अभिव्यानित के लिये माध्यम की
महतूत होती है तो उतके उनुतार उनने उनुभ्यों तथा
विचारों को व्यवत करने के लिये व्यवहार शब्द का वृयोन होता
है। इती वृकार कता में भी व्यानित अपनी भावनाओं रखें विचारों
को किती-न-किती माध्यम ते वृक्ट करता है। कना में अभिव्यानित
का वृथोन किया जाता है वो व्यवहार के तद्धां वृयोन होता माना
जाता है। वत्तुतः मनो विकान का व्यवहार रखें तंनीत कता की
यही अभिव्यान्ति एक दूतरे को तमीब ना देती है। बुंकि दोनों ही

मन-मित्तिक के अपने विचार, अन्तर्मन की भावनाओं के ताथ आचार-व्यवहार के स्व में व्यवत होते हैं, अतः तंगीत एवं मनो विकान दोनों एक दूतरे के तमीय माने जाते हैं, आ जाते हैं। वैते भी मनो विकान में इती व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जबकि कता में जब व्यक्ति अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति तंगीत के माध्यम ते करते हैं तब श्रीता व भावों को अभिव्यक्त करने वाला कलाकार दोनों ही आनन्द की तीमा में विचरण करने लगते हैं।

यह तत्य है कि मन, अन्तर्भन की भावनाओं ते मूल ल्य ते आबाद हमारा तंगीत, मन, व्यवहार के विद्यान मनो विद्यान ते बहुत हद तक आबाद है। हाँ यह कहना कि मनो विद्यान ते तंगीत बुड़ा है या तंगीत ते मनो विद्यान, यह कठिन है। वैते भी महन अध्ययन यह तिद्ध करते हैं कि मनो विद्यान के बाद तिद्धांत, तंगीत के व्यवहारिक सर्व प्रावो निक बाद के ताथ काफी तामंजरय रखते हैं। इत अध्ययन के निये कुछ विद्याभ तत्व का विवरण प्रस्तुत करना अने कित होगा।

#### मन रवं तंनी त

मन, मित्तक, मानतिक तियति, आत्मा ... ये कुछ ऐते शब्द हैं जो भाषना ते जुड़े तो तैनीत की और उन्मुख होते हैं, और विकान ते जुड़े तो मनो विकान की और। तैनीत ते मन का नहरा तम्बन्ध है जो भावनात्मक पहलु में होता है। क्यों कि तंगीत व आत्मा का तम्बन्ध है और तंगीत में यह आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मा की उन्नति के लिये तथन बनती है। इत शक्ति को, तंवदना को हमारे शमेन्द्रिय ग्रहण करते हैं, जो अनुभव के माध्यम हमारे मन पर प्रभाव करती हैं। मन, वह है, जो बुद्धि व शरीर पर पकड़ बनाये रखती है। क्यों कि मन का अतितत्व मनोवैशानिक है, शारी रिक नहीं। उत पराभवी मन को विन्ताओं ते मुक्त करने का तथा शान्ति व उत्ताह दिलाने का कार्य तंगीत करता है।

"The Existence of Mind is Psychological rather than Physical."

\*Music is not only pleasing but it is inspiring also."

तंगीत के प्रत्तुतिकरण में भी मन का बहुत योगदान है। तंगीत में अदितीय शक्ति है, जिलमें तोंदर्यनिर्मित होता है, वह मन के बनेर नहीं आ तकती। मन के तहारे ही मुद्धि, अपन अनुन्य, तालीम, व अभ्यात की यनहीं वर समकर तंगीत के क्रियारमकता का प्रदर्शन

<sup>।</sup> भारतीय तंनीत एवं मनो विकाय : होंछ वतुवा कुनकर्गी, यू. 74.

करते हैं। क्यों कि मन को केन्द्रित करने की शावित तंगीत में है।

तंगीत व मनुष्य के भावात्मक पहलु का जो तंबंध है वहीं तंगीत का मन के तंबंध में आता है। मानव जीवन में आत्मा-शरीर के बीच मन की एक तशक्त भूमिका है। मानव जीवन का यह एक पहलु भी है। जिस आधार पर इसका तंबंध स्थापित किया जा तकता है।

मन एक तमन्तित दृष्टि है। ऐसा भी कहा बाता है कि
त्वत्य मन त्वत्य इसीर में होता है। तंनीत का प्रभाव इसीर के
बारा मन पर होता है। इसीर का ही वह हिस्ता बो क्लॅन्ट्रिय
कहनाता है, यह तंनीत का प्रथम ग्राह्य उंन है। कान ते यह
मित्त्रिक में बाते हुये मन-हृदय-आत्मा को प्रभावित करती है। यह
जन्य बात है कि किसी कनाकार दारा भावातिरेक में इस्तृत किया
बाने वानी इस्तृति किसनी आमन्ददायक है। यह ग्राह्यता बुद्धि
बर निर्मेर करती है। क्वोंकि भारतीय दर्शन के अनुसार बुद्धि को
अत्यधिक महत्व दिया नया है। ग्रंथों में उत्नेव मिनता है कि
बेतन तत्व अमनुष्य एवं अवेतन तत्व अप्रकृति। के तंथोन ते बो प्रया
विकात तत्व प्राप्त होती है, यह बुद्धि है। बुद्धि 'कुउ', धातु ते
निर्मित शब्द है जिसका अप है बन बाना या बनना। वैद्यारिक
या आध्यारिक अप में इसका तात्वर्य होता है विविद्य इसन के

स्तर तक जग जाना। वस्तुतः चेतना के कृषिक तिकास में कई स्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें बुद्धि, मन, अहंकार एवं इन्द्रिय प्रमुख हैं। इनमें ने बुद्धि का तवॉपरि स्थान माना जाता है। बुद्धि और मन का अनन्य तंबंध है। इते कहीं-कहीं मन ते उपर भी माना जाता है। विदानों ने कहा है -

#### "तंकल्य विकल्यात्मकस् मनः।"

बुद्धि इन्द्रियों व आत्मा तथा घेतना के बीच की एक कड़ी है जो मन की तविदनक्षीतता को नियंत्रित करती है और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है।

मन शर्य बुद्धि के विदेख शर्य हिन्द्रियों की ग्राह्यता के तहयोग ते तंगीत जानन्द की जनुभूति कराता है। तंगीत का प्रभाव गरीर व मन दोनों पर बड़ता है। क्वों कि तंगीत में हृदय को त्यश्र करने श्यं जानन्द देने की शक्ति है। यहां जानन्द की चरम तीमा है और इती स्वरामन्द की जवत्या पर दुःख का नेशमात्र भी नहीं होता। यह वस्तुतः मन को केन्द्रित भी करती है। मन ते तंगीत का को तंबंध है वह एक प्रकार का जनुशातन है। मन को केन्द्रित करके जन्तमंन में उत्पन्त होने वाते भावों को ज्यानी बरम तीमा पर पहुंचा कर क्रियात्यक बहनू के माध्यम ते जानन्द की जनुभूति कराने में तंगीत मन को उद्देतित करता है। भी तिक्या त्यियों के जनुतार शारी रिक व मानतिक क्रियाओं में काफी अन्तर है। क्यों कि शरी र तामान्यतः मन के ताय तुर क्षित रहती है तथा पि मन शरी र पर हमेशा आ जित भी नहीं रहता है। मन शरी र और आत्मा के जिकोगात्मक नंबंध में मन की निश्चितता नंगीत के निये अत्यन्त उपयोगी है और मन का तंगीत ते अनन्य तंबंध को स्थापित करता है।

#### EUT Attention 1 -

मन के ताथ-ताथ तंगीत के निये मन ते जुड़ी हुई और एक महत्वपूर्ण अवस्व है, वह है ध्यान जिले अंगुजी में भी-क्ष्मिं के कहते हैं। तंगीत जैने प्रयोगात्मक विश्वय में ती छने, अभ्यात, प्रशिक्षण या प्रदर्शन प्रायः प्रत्येक अवसरों वर मनोवैका निक तरी के ते नियंत्रण करना अनिवार्य है और उत्तमें ध्यान का अनन्य महत्व है।

ध्यान के तंबंध में अनेक वैद्या निकों ने अलग-अलग य रिभाषा दी है, जिलका तारपर्य वह है कि ध्यान उत वेक्टा अच्या किया का नाम है, जिलका पृभाव झान की पृक्तियाओं पर पड़ता है। वयों कि ध्यान क्यं पृक्तिया होती है। ध्यान अत्यंत ही चंचन पृक्तिया है जिलपर नियंत्रण साधना से की जा तकती है।

### वुडवर्ष के अनुतार -

"Attention is mobile because it is exploratory, it continually something fresh for Examination."

ध्यान ही वह तत्व है, जो संगीत की दृष्टि में मनः चेतना को केन्द्रीयता प्रदान करते हैं। ध्यान की आवश्यकता संगीत में हर पहलु में होती है, जो अभिरुचि के ताथ घटती-बद्गी रहती है। ध्यान ते संगीत के भिन्न-भिन्न पहलु में ग्राह्यता में भी अंतर पड़ता है। इतना ही प्रायो निक प्रदर्शन, अभ्यात इत्यादि को भी प्रभावित करता है।

ध्यान के तिये कुछेक बाह्य दशाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है जितका तें किएत विवरण यहाँ अमे कित है और जित वर विवार करने ते तंगीत के तंबंध में कुछ अमे कित स्तरी स्नयन प्राप्त किया जा तकता है। ये हैं<sup>2</sup> -

<sup>।</sup> भारतीय तंनीत रवं मनो विज्ञान - डाँ० वतुधा कुनकर्गी, वृ. ।।।.

<sup>2</sup> वहीं, वु. 112.

#### । स्वस्य -

तंगीत में अभ्यात के दौरान लंगीत के स्वस्थ को ध्यान के माध्यम ते केन्द्रित किया जाता है।

#### 2. निश्चित स्य -

ध्यान के साध्यम ते राग के निश्चित रूप की हमेशा तिथर रहा जा तकता है।

#### उ. शरिवर्तन -

जिन रागों में बहुत कम अन्तर ते राग में अन्तर हो तकता है, उत स्थिति में ध्यान के माध्यम ते स्थिरता को बनाये रखा जा तकता है।

#### 4- गृति -

नति के माध्यम ते ध्यान की महत्ता त्यब्द होती है। वैते दूत तय की और ध्यान शीध आकर्षित होता है।

#### 5. नदीनता -

तांनी तिक प्रदर्शन हमेशा ध्यान आकृष्ट कराता है। तथा वि

ध्यान के माध्यम से नदीनता जो संगीत की गान कही जाती है, इसे ध्यान के धारा उत्पन्न किया जा सकता है।

इती पुकार विध्यता तथा रहत्यमयता भी ध्यान के दारा आकर्षित होते है।

यह तो त्यवट ही है तंगीत में ध्यान का अनन्य महत्व है।
ध्यान के मनोवैद्यानिक पहलु को जब तंगीत की दृष्टि ते देखा-परखा
जाता है तब इत तंबंध में वर्ड तथ्य सामने आते हैं, जिनमें ध्यान के
पुकार, ध्यान के गुण-धर्म ध्यान की तियतियाँ आन्तरिक एवं बाह्य।
इत्यादि कुछ रेते तथ्य उभर कर आते हैं, जो अपने नियम व तियातों
के आधार पर मनोवैद्यानिक आवरण में रहते हुये भी तंगीत की दृष्टि
ते महत्वपूर्ण है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रातंगिक ही होगा।

# cura & your Kinds of Attention

तंनीत की दृष्टि ते ध्यान तीन प्रकार के होते हैं -

- ा. रेप्टिक ध्यान.
- 2. अने धिक ध्वान
- 3. त्वाभाविक ध्यान।

# 1. Please cary I Voluntary Attention 1 -

रे फिक ध्यान मनुष्य में अपनी इक्षाओं ते प्रेरित होता है जो अपनी इच्छा के अनुकूल उत्तेजना अस्या परित्यित पर ध्यान देता है। इस प्रकार के ध्यान में मनुष्य की इच्छा में उसके सध्य तथा प्रयत्न शामिल होते हैं। तंभ्य है इस प्रकार के प्रयत्न में कई प्रकार की बाधायें भी हों तथा पि यह आवश्यक है कि हम अत्यध्कि प्रयत्नशील रहें तथा अभीष्ट सध्य की ओर ध्यान बना रहे।

# 2. 37 PEDE ETT I In Voluntary Attention ! -

मनो विकान की दृष्टि में जब बाह्य उत्तेजनार्थे अथवा परिस्थितियाँ मनुष्य को अपनी और ध्यान देने को विवा कर देती हैं, चाहे वह इतके तिये तैयार हो अथवा नहीं, तब रेते ध्यान को अनैष्ठिक ध्यान कहते हैं। तात्मर्थ यह है कि अनैष्ठिक ध्यान बाह्य उत्तेजनाओं व परिस्थितियों ते प्रेरित होता है, न कि व्यक्ति की इप्लाओं, मनोयुत्तियों तथा मानतिक तत्परताओं ते। जैते नायन, यादन के क्रम में श्रीप्रता ते प्रस्तुत की गई कई क्लात्मक उपादानों की ओर हमारा ध्यान बरकत किय बाता है, चाहे यह हमारी मनोयुत्ति के अनुतार हो या नहीं। क्यों कि मनुष्य उन उत्तेजनाओं के प्रभाव ते विवश होकर उधर ध्यान देता

# 3. FOITH TO EUT + Habitral or Natural A Hention . \_

मनो विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिरूचियों,
पूर्व धारणाओं सर्व प्रेरक वृत्तियों की अवस्थाओं में सक दूतरे ते
भिन्न होते हैं। और इन अवस्थाओं के आधार पर जो स्वभावगत
ध्यान की अवधारणा होती है वे स्वाभाविक ध्यान कहलाते हैं।
इत प्रकार का ध्यान, रेप्छिक व अनैध्छिक के मध्य में स्थित होता
है। इस प्रकार के ध्यान में मनुष्य की अभिरूचि । प्रिश्निष्ट ।,
पूर्व धारणा । शिर्ट-प्रतिथेट । तथा प्रेरक वृत्तियों । श्रीरंप्ट ।
महत्वपूर्ण होती हैं। जिस कारण प्रत्येक मनुष्य में ध्यान देने की
बातों में भिन्नता हो जाती है। और स्वाभाविक ध्यान की
स्थायना करती है।

वस्तुतः मनो विकान के अनुतार ध्यान तथा तंगीत के अनुतार ध्यान की तियतियाँ वृद्योगात्मक परितियति अनुतार भिन्न-हो तकती हैं। बूंकि तंगीत में मन व बित्त की तियत्ता, निश्चितन्ता क्ष्यं क्षानुता का होना परमाव्ययक है जतः ध्यान की तो होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टित ते ध्यान की केन्द्रता बनाये रखने हेतु बाह्य तथा आन्तारिक द्वार्ये भी हैं, जो ध्यान की तिथति को प्रभावित करते हैं आन्तारिक तत्व तथा निर्धारक दशाओं के अन्तर्गत अभिरुधि, मौ लिक इच्छा, मानतिक तत्परता, लक्ष्य ... इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। ताय ही अतीत अनुभव, सेवन तथा तामा जिक प्रेरणा भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये तभी तत्व मानी तिक दृष्टि ने ध्यान एवं ध्यान मंद्री बाह्य-अन्तर्जावश्यकताओं को परिपूरित करने के तिथे आवश्यक है।

#### कत्व ना

जब मनो विद्वान के प्रमुख तत्वों की ओर हम गम्भीरता ते विगार करते हैं तो कत्वना, जिसे अंग्रेजी में " पिन्शुंत्यमं क कहते हैं, की ओर ध्यान आकृष्ट होता है। चूंकि कत्वना का सीधा तम्बन्ध मानव के मन-मस्तिक के है और मनो विद्वान में भी कत्यना को अत्यन्त महत्व दिया गया है। वस्तुतः कत्यना ही वह तत्व है जिसते कताकार को नूतन तुनन और अभिनव त्य व्याधार विधान की शक्ति बाफ्त होती है।

विदानों ने कर्णमा को दो अथाँ में प्यक्त किया है। एक के जनुतार करणना वस्तु तान्त्रकर्म के तामान्य प्रभावों को तुरक्ति रखती है और दूतरे अर्थ में कर्णमा वस्तु तान्त्रकर्म के मानतिक प्रभावों ते मिर्मित विम्युओं को तंत्रहीत कर उन्हें तहस्त्रों प्रकार के तंत्रोजन

#### पुदान करती है।

जीव वैक्षा निकों और शरीर शा ितयों ने भी कल्पना को मिलाफक ते ही तम्बद्ध माना है। क्यों कि कमा और विक्रान दोनों में ही कल्पना की नितात आवश्यकता होती है। जिस तरह कल्पना का छनी किंतु बुद्धि का दिरद्ध क्लाकार पृथम पंक्ति का अधिकारी नहीं हो तकता, उसी तरह बुद्धि का तम्द्र किन्तु कल्पना का अकिंवन वैक्षा निक भी पृथम को दि में गिना नहीं जा तकता। इतिलए जिस युग में कल्पना और बुद्धि का तमन्वय रहता है, उसी में महान कलाकार या महान वैक्षा निक को वैदा करने की धमता रहती है। कल्पना में अद्भय को द्वाय बनाने की अद्भुत शक्ति रहती है। कला में कल्पना के विनियोग ते अपुरत्ततों के तथा नृतन वस्तु प्याघार विद्यानों का निर्माण होता है।

ठाँ० कुमार विमत के अनुतार "मनो विद्यान की करवना कता ताहित्य की करवना ते यथि भिन्न होती है तथा मि यात्र, तथान और आतंन कुण निवन्धन की दृष्टि ते कता में भी करवना का अनन्य महत्व है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कल्बमा के मुख्य मेद इत प्रकार हैं -

- 1. दृष्टि कत्वना, 2. ध्वनि कत्वना, 3. त्वज्ञै कत्वना,
- 4. ग्राण कत्यना, 5. क्रिया कत्यना, 6. रत कत्यना।

<sup>।</sup> तौन्दर्य शास्त्र के तत्व, डाँठ कुमार विमन, यू. 13.

जान ती. इव्लेन के अनुतार कल्पना मानतिक अनुभूतियों की वह तवाँपरि ततह है, जो रिन्द्रिय अनुभूति, मानतिक बिम्ब, स्मृति और मनो विश्वम की अनेक निम्नवर्तनीय ततह पर निभैर रहती है। अतः मित्तिक की क्रिया ते तम्बद्ध होने के कारण कल्पना का अनिदार्य तम्बन्ध मानद मित्तिक ने होता है जहां ने तारी क्रियाओं का तंबालन होता है।

कत्यना शिवत का महत्य विद्यान य कता दोनों में है। कता के ध्रेम में तो शास्त्रों वत तिद्धांतों ते पर प्रयोगात्मक पहतू को भी स्थायित्य प्रदान करने के निए कत्यना का अनन्य महत्य है। जहां तक तंगीत कता का महत्य है इतमें कताकार में कत्यना शिवत न हो तो तारे शास्त्रों वत तिद्धांत धरे-के-धरे रह जायेंगे। कताकार की अपनी भावना और ताधन दोनों मिनकर उच्च कता की तृष्टि करते हैं वो कत्यना ते ही तम्भ्य हो पाती है। इतना ही नहीं मोता की तरत माह्यता के निए भी कत्यना आव्यायक है। चूंकि तंगीत कियात्मक विश्वय है, अतस्य कता की दृष्टि ते वो कुछ भी प्रतीक का निर्माण होता है वे भावात्मक होते हैं। इन प्रतीकों को कत्यना तथीय बनाती है तथा वहां कहीं भी कत्यना की बेच्ठता तिद्ध होती है वे भावात्मक बीवन का आधार बन जाते हैं।

वास्तव में बसादार के हृदय को रत ते ओल-ज़ीत करने की

शर्वित उसकी कल्पना ही है।

डाँ वतुथा कुलकर्गी के अनुसार - बड़े-बड़े दार्शनिक एवं कलाकार भी संगीत को कल्पनात्मक एवं कलात्मक विधा मानते हैं।

अरत्तु ने कहा है -

"Art is a combination of Imitation and Imagination."

इसी प्रकार हबर्ट रीड का कथन है -

"Art is nothing but the good making of something. It may be sound or thing or Image or anything."

कता में कताकार कत्यना के माध्यम ते तौन्दर्य उत्यन्न करता है, जितके तौन्दर्य ते भौता विभिन्न रतों का अमुख्य करते हैं। इत रत की तृष्टि कताकार अपनी शिक्षा व कत्यना ते करता है और इत तंगीत में वह दिव्य शांक्त है कि मनुष्य स्वं वशु भी तृष्टकुध हो जाते हैं।

भारतीय तंनीत की आत्या राम है। क्लाकार इत राम

के दारा ही रत निष्प ित करता है एवं अपनी कल्पना है नये नये रंग भरता है। यह कल्पना शिक्त संगीतकार की योग्यता, उतका अभ्यास और मितिष्यक की उपज पर निर्मेर करती है। यदि रागो चित स्वरों को संगीतकार विभिन्न स्प है अपनी कल्पना शिक्त है नहीं तजायेगा तो उतके गायन में कोई नवीनता नहीं रहेगी। इसी प्रकार स्वर को कल्पना है सजाते समय बलाकार उतके विभिन्न स्थों की आकांक्षा करता है। बलाकार की बल्पना शिक्त उतके योग्यता अनुसार बद्दी रहती है व हर बार वह पिछली बार ते अधिक स्विष्ण व माधुर्वपूर्ण देंग है गाता बबाता है।

इतना ही नहीं अध्यात्म का आधार भी कत्वना है। कला तो कत्यना के विना तंभ्य नहीं हो तकता, यह आधारभूत तथा तर्यमान्य तिद्धांत है। कता का तंबंध रागात्मक पहतू ते है। कता और कत्यना दोनों एक ही पहलु ते तंबंधित होने के कारण आपत में धानिष्ट त्य ते तंबंधित हैं। विदानों का क्यन तत्य ही है कि हर कत्यना में कता होती है, तथा हर कता में कत्यना का युट होता है।

क्लाकार पहले तींदर्य व तुब की क्ल्पना करता है और उते

<sup>।</sup> भारतीय तैमीत रवं मनो विश्वान, डाँछ वतुया कुनकर्मी, बू. 160-161-

वह वास्तविकता में उतारता है। कल्पना शिक्त न हो तो वह जड़ ही रह जायेगा। कल्पना के कारण माध्यम तजीव बनता है। भाव तथा ताधन को तजीव बनाने का कार्य कल्पना करती है। अध्धी कला के रतात्वादम के लिये/कल्पना जस्री है, क्यों कि वहां कलाकार के भाव शीता के भाव ते तादात्म्य हो जाते हैं। कला जो है वह कुछ प्रतीक निर्माण करती हैं। कला में जो प्रतीक बनते हैं, वे भावात्मक होते हैं। कल्पना प्रतीकों को तजीव बनाती है। मानव जीवन में हर जनह कल्पना है। कल्पना के बिना मनुष्य रह नहीं तकता। कल्पना शिक्त को हम ती मित कर तकते हैं, वरन्तु इतका नाश नहीं हो तकता।

कल्पना में दो शायतयां हैं -

- 1. प्रेरक शक्ति
- 2. नवनिर्मिति की शक्ति।

निश्चित प्रेरणा के ताथ-ताथ मदा, प्रेरणा और नवनिर्मिति ते क्याना शक्ति का विकात होता है। क्याना एक रेती शक्ति है, जितका मानव मन में होना आकाषक है।

इत प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैद्यानिक दृष्टि की ज्याख्यानुतार मन-महितक ते बुड़े तज्यों व अवक्यों का मानव जीवन में न केवल उप स्थित रहना आवश्यक है, अपितु उसका उर्वर होना तथा बुद्धिमता के ताथ पृथुक्त होना भी परमावश्यक है। इत हेतु तंगीत जैते पृथ्यो गिक पृदर्शन के विष्य में मनो विश्वान रवं मनोवैशानिक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अवयवों का सहयोग, पृथोग रवं मार्ग-दर्शन आवश्यक है। जो तंगीत के पृदर्शन व अभ्यास स्तर में निः तन्देह वृद्धि कर सकेगा।

# अस्याय क्रिय

#### अध्याय - दितीय

## मनो विकान - शिक्षा के संदर्भित आवायक तत्व

मनोवैद्वानिक तत्वों के तमन्वित त्य जित प्रकार तंगीत विद्या के विभिन्न पहलु में तन्निहत हैं वा इनके तत्त्व प्रकार के ताय वरावर द्रष्टिय होकर महत्ता को बार-बार त्यांका करते रहते हैं उनमें कुछ उन्य भी महत्वपूर्ण हैं। वे हैं - विद्या, तीवना । रेट्यम्मेम्प् ।, व्यक्तित्व, बुद्धि परीक्ष्ण, स्मृति, वंशानुकत वृभाव इत्यादि। तंगीत तंबंधी तामा जिल्मां स्कृतिक अनुसीतन के तंदभे में इन तत्वों के तंदभे में वर्षा करना तथा विवरण प्रस्तुत करना तथा विवरण प्रस्तुत करना तथा विवरण प्रस्तुत

#### विक्षा व विकास मनो विकास

ष्ट्राकृतिक नियमों के अन्तर्नत यह तार्यभीम तत्व है कि मनुष्य एक

तामाजिक प्राणी है। जन्म ते लेलर विकास क्रम में जैसे ही उसकी चेलना सिक्रय होने लगती है, उसे नई-नई परिस्थितियों से अवगत कराना प्रारंभ होता है वैसे ही यह अपने को उस परिस्थिति से समलतापूर्वक अभियो जिस करने का प्रयास करता है। यूं तो कहा जाता है कि परिवार में, समाज में मनुष्य हर पस कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। यहां पर भी सत्य है इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में यह कहा जाता है - रक विध्यित् शिक्षा गृहण करना जबकि दूसरा स्वतः। मनुष्य परिवार में रहता है। जहां सबसे निकट अपने माता-पिता के साथ रहने से प्रथमतः तो वह अपने मां से सीखता है, तत्यश्चात् अन्य परिजनों से। इस संदर्भ में शिक्षा का अनन्य महत्व परिवार है। विश्वा को अनन्य महत्व परिविद्य होता है। क्यों कि शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के मिरता के विकास के सिक्षा के सिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के

भारतीय तैरकृति स्वंतभ्यता में प्राचीन कान ते ही शिक्षा का अनन्य महत्व स्थापित किया नया है। भारतीय तैरकृति व ताहित्व के उपनव्ध वर्ष तृत्यों तथा धार्मिक महाकार्यों में इतके अनेक उपक्यान प्राप्त होते हैं। जुल्यों में कहा नया है -

"विषयते उप दिश्वते यत्र ता विष्या।"

जिल माध्यम या प्रणाली के दारा उपदेश दिया बाता है यही

क्रीक्षा है।

तंत्कृत ता हित्य में प्राप्त ताथ्य के अनुतार विश्वा के तंत्रंथ में वैद्वानिक दृष्टिकोण आयों के उर्वर मस्तिष्क में अति प्राचीन काल में ही स्कृतित हुआ। वैदिक काल में अवाओं के शुद्ध उच्चारण का अनन्य महत्त्व था। जित कारण वर्ण तथा स्वरों का उच्चारण भी विश्वा के अन्तर्गत आता था।

तायण के अनुतार -

"वर्णस्वराधुष्वारण प्रकारी यत्र विश्वयते, उक्ष दिवयते ता विश्वा।"

- जिल माध्यम ते वर्ग सर्व त्यरों के मुद्ध उपवारण ते तदिनित उपदेश दिया जाये वहीं भिष्मा है।

विदानों ने यह भी कहा है कि विश्वा मनुष्य की तर्वांगीण उन्नति का अन्यतम साध्म है, उसके प्यक्तिराख के बूगे विकास का सोपान है।

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत का इतिहास, डॉ१० इ८ और वराक्ये, वाराव्यी, पु. 128-

विकात जन्त निहित शाणितयों को उभार कर उन्हें पूर्ण
विकासित करती है। यह वह शान है, जो मनुष्य
के आन्तरिक गुणों को जगमगा देता है, जिसके प्रकाश
में वह स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है
और तमाज को भी नाभ पहुंचाता है।

विधा के तदम में, जहां एक और प्राचीन काल में मानव मित्तक को जान ते भर देना मात्र उददेव या जो ऐ हिक बीवन की उन्तित के ताय-ताथ वरतीक तुधारने तथा मुन्ति दायक मार्ग को प्रशस्त भी करता या, वहीं दूतरी और आधुनिक काल में विधा का उददेव मानव की पृत्येक अवस्था में अभिवर्धन एवं विकास करना है। यह मानव के वर्तमान का निर्माण करता है तथा उन्हें तमाज के विभिन्न अवस्थाओं में रहने योग्य बनाता है। हां। मायुर के अनुतार -

"तिक्या वह तामाजिक पृक्तिया है, वो विविध तामाजिक वर्गों के तदस्यों को आजीवन उन वर्गों में रहने के योग्य बनाने के तिये उत्तरदाबी है।"

<sup>।</sup> जिला मनो विकान, डाँए माबुर, जानरा, पू. 19.

शिक्षा एक निर्देशात्मक, सुप्रयोजन व नुजनात्मक पृक्तिया है, जो व्यक्ति को अनुभव प्रदान करती है और उने वातावरण के विभिन्न अंगों के ताथ नामंजस्य स्थापित करने में तहायता पहुंचाती है। यह एक ऐती क्रिया है, जितका संबंध व्यक्ति और नमाज दोनों ते है।

शिक्षा के दारा ही व्यक्ति के अन्दर व्यावहारिक परिवर्तन लाये जाते हैं और इन्हीं व्यावहारिक परिवर्तनों के अध्ययन का तंबंध मनो विझान की परिधि में आते हैं। मनो विझान की दृष्टि में भी शिक्षा का महत्व है, जो शिक्षा के दारा मानव व्यवहार में हो रहे ततव परिवर्तन का अध्ययन करता है। अतः 'शिक्षा-मनो विझान' की एक नई धारा इत तरह तामने उभर कर आती है।

#### शिधा-मनो विद्यान

वित्ताः क्रिक्षा मनो विज्ञान मानव स्ववहार के अध्यवन का विश्व है, जो ग्राप्त क्रिक्षा के दारा मनुष्य में वित्ति क्षित होता है और इतना ही नहीं यह तामा विक प्रक्रिया के ताय भी तत्त्व जुड़ा हुआ है। जहां एक और आधुनिक क्षिया के क्षेत्र में मनो विज्ञान का जुड़ाव अत्यधिक है, वहीं इतते क्षिया मनो विज्ञान की उपयो निता भी त्वतः तिद्ध हो जाती है। क्षिया मनो विज्ञान का उददेश्य छात्रों के स्यक्तित्व का अभिवर्दन और तंतुनित विकास करना तथा उनमें तदाचार की भावना को विकतित करना है। क्षिया मनो विज्ञान बदनती हुई

तामा जिक व्यवस्था में कुबल आत्म निर्देशन की योग्यता वृद्धि तथा विविध तामा जिक कार्यों में नेद, दुद्धि की वृद्धि के दारा व्यक्तित्व का अभिवर्दन और उत्तका तंतुनित विकास करना तथा मानव स्वभाव को समझने में मदद करता है।

यह तो निर्धारित तथ्य है कि कब मनोवैशानिक वरिषेध में शिक्षा के तत्वों व विधियों को हम देखी-यरखते हैं तो वहीं शिक्षा-मनो विशान की अवधारणा ते शिक्षा में एक अहम परिवर्तन की मैंभावनायें भी हैं।

विधा मनो विद्यान भी अन्य धाराओं की तरह अपनी तीमाओं एवं उददेशयों के अन्तर्गत कार्य करती है, जहां यदि अध्यायक या गुरू, विधार्थी की रूचि, मनोवृत्ति, धमता, लगन, अभ्यात एवं अनुभव के परिद्वाय में विधा-दीक्षा की क्रिया जारी रखते हैं तो प्रगति में यह विदेश तहायक तिद्ध होती है। इस माध्यम से विध्ना की प्रकृति का निर्धारण भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

Alon learning 1 -

तिसा के माध्यम ते वस मनुष्य के पूर्व व्यवहार एवं अनुभूति में जो परिवर्तन आता है, वह तीसना कहनाता है। "मनुष्य व्यवहार के प्रमतिशील परिवर्तन को तीसना कहते हैं।"

# प्लेटो के अनुतार -

"Man is never old to learn."

## गिलकोर्ड के अनुतार -

"We may define learning very broadly in Saying that learning is a change in behaviour resulting from behaviour."

अर्थात् - "ती छना, व्यवहार के परिणामस्वस्य व्यवहार में कोई परिवर्तन है।"

### एक अन्य गरिभाषानुतार -

"learning is change in behaviour as a result of Experience."

"ती छना अनुभव के पारिणामस्वस्य व्यवहार में पारिवर्तन करना है।"

वत्तुतः तिथा व तीलना दोनों एक होते हुये भी प्राकृतिक त्वतः प्रकृता की अनुकृतता का प्रतिकृतता पर निर्मेर करती है। कभी तो विधिवद त्रिक्षा प्रदान किये जाने के बाद भी यह उन बौद्धिक दिकान स्तर तक नहीं पहुँच पाता है, जबकि कभी-कभी मनुष्य बिना विधि-वद् त्रिक्षा या तीलने के भी बौद्धिक स्तर के साबले में कहीं स्तरीय परिवर्तन के साथ परिवर्षन होता है।

यदि शिक्षा व ती छने की ता हि रियक तथा मनोवेशानिक तत्वों को तंनीत की दृष्टि में लिया जाये तो निः तदेह रूधि, नगन, बुद्धिमत्ता, ग्राह्यता इत्यादि तत्व भी अत्यन्त महत्वपूर्ण त्यान रख्ते हैं। ताय ही एक तत्व और भी उभर कर तामने आता है वह है, प्रेरणा। चत्तुतः ती छने में प्रेरणा का भी प्रमुख हाय है। प्रेरणा मानव को क्रियाशील तो बनाती ही है ताय ही उते रक निश्चित दिशा की और भी ने बाती है। और वह क्रिया उतके मानतिक तंतोच की अवस्था तक तत्त्व क्रियाशीन भी रहती है।

'ती जना' या Learning की भी विकाद व्याख्या मनी विकान के अन्तर्नत की नई है। तथा वि तंनीत की टुब्टि में उन मनो वैज्ञानिक कारकों का अध्ययन करना तथा उनका विकास देना तेभवतः युगित तंगत ही होगा। ती खेन की पृक्तिया के तंबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न कारकों का वर्णन किया है, जो ती खेन की पृक्तिया की तक्रियता या निष्कृषता को पृभाषित करते हैं। वे कारक निम्न हैं --

- । मनोवैद्यानिक
- 2. जारी रिक
- 3. भौतिक, एवं
- 4. लामा जिका

इन तभी बारकों का अपना-अपना महत्व है।

### ।. मनोवैज्ञानिक कारक -

इतके अन्तर्गत ये तक्य आते हैं, जो तमाज में मनुष्य का मनुष्य के प्रति उमर कर तामने आता है। यदि तंगीत की दृष्टि ते हम इते में तो यह याते हैं कि तमाज में किती मनुष्य को कित पुकार तामान्य अवस्था में तुमनता ते किना किती मेद-भाव के तीकने का अपना अवतर प्राप्त होता है। फिर इतके अन्तर्गत विशेषकर तंगीत तीकने के इस में उते उम मनोवैद्यानिक तत्वों के तद्विमेत कितनी तह नियत प्राप्त हो रही है। मनोवैद्यानिक कारक के अन्तर्गत जो तत्व तिन्तिहत हैं, वे हैं – तामान्यीकरण, नुगमता, मेदीकरण, निरोध तथा प्रत्याशा।

#### 2. शारी रिक कारक -

यूंकि ती बना केवल मनो वैज्ञानिक अथवा शिक्षिक पृक्तिया न हो नर मनोशारी रिक पृक्तिया भी है, जतः शारी रिक कारक भी जत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कहते हैं "स्वस्य शरीर तो स्वस्य मन" या "स्वस्य मन तो स्वस्य शरीर"। तात्पर्य यह है कि जीवन की क्रियाशीनता बनाये रखने हेतू शरीर का स्वस्य होना परमावश्यक है और ताय ही किसी भी विधा के ती बने की पृक्तिया में शरीर के कारकों का भी जनन्य महत्व है। मनो वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद इत कारक के अन्तर्गत निम्न अवस्य आते हैं -

का वजान

। छ। औषधिया तथा नशीली वस्तुर्थे,

।गा रोग

ध्या उत्तेजित शारी रिक अवस्था,

श्या सिंग मेट तथा

। **छ। आयु व**रिषक्तता का मेट।

#### 3. भौतिक बारक -

ती छने की प्रक्रिया में भी तिक कारक भी महत्त्वपूर्ण है। क्यों कि यह किया भी तिक परिवेश में ही चनाती रहती है और भी तिक परिवेश के अनुतार वातावरण तथा भी तिक तुविधाओं के अनुतार नी छने की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करती है।

### 4. लामाजिक कारक -

मनुष्य तमाज में ही रहकर तभी कार्य करता है। यहने जब विधायी गुरुकुल में जाकर गुरू के घर वर्षों-वर्षों रहकर विधा अध्ययन करते थे, ज्ञान सीखते थे, तो वहां भी रक तमाज की परिकल्पना हो जाती थी। आज बदले हुवे परिवेश में परिवार और तमाज की उपादेयता तो बढ़ गई ही है। तो निःसन्देह मनोवैद्यानिक परियेश से निर्धारित तामाजिक कारक भी तंगीत तीखने की पृक्रिया को भी पृभावित करते हैं। वे हैं -

श्रिका अनुकरण - तंगीत में अनुकरण का अनन्य महत्य है। इते तो मुल्मुखी विधा भी कहा बाता है। मुल के दारा उच्चारित तत्यों को क्षिय दारा अनुकरण के माध्यम ते ती खेने की तो रक प्राचीन और तमकत परंबरा है।

161 तुंकत - तंकत ते तरावर्ष अच्छा भविष्य, प्रतिभा इत्यादि ते है। अच्छा तंकत होने ते तीकना भी अच्छा होगा।

। मा तहानुभति - किसी भी किया के ती होने में प्रोत्ताहन

व तहानुभूति की नितान्त आवश्यकता होती है। परिवार के लोग, तथाज के लोग तथा व्यवताय के लोगों की तहानुभूति रवं प्रोत्ताहन हो तो तीं हो वी प्रक्रिया अच्छी हो तकती है।

विश्व पूर्णाता व निंदा - ती बने की क्रिया को ये दोनों तत्व प्रभावित करते हैं। प्रश्ना ते जहाँ एक और प्रोत्ताहन मिलता है वहीं निंदा की स्वत्य स्थिति ते अपनी कमी को तुधारने एवं मलतियों को दुरुस्त करने का अवतर भी प्राप्त होता है।

विष्य प्रतित्पर्धा - कहते हैं कि प्रतित्पर्धा ते किया को गति मिलती है। ती की की किया में प्रतित्पर्धा ते जहां कई विष्य में एक ताथ विद्या गृहण कर रहे हों, या तुन-देख कर भी, इतने गति जाती है। एक होड़ ती नग जाती है एक दूतरे ते जाने बढ़ने की। जतः यह कारक ती हो की प्रक्रिया में उपयोगी ही है, वरन् कि प्रतित्यर्धा में ईश्यां-देख का तमावेश न हो तके।

181 तहवीन - ती की की किया में तहवोग की भी नितानत होती है। तहबोग बाहे परिवार तमान की हो वा ती की वाने वा तिकाने वाने के मध्य। ता त्पर्य यह है कि मुल-तिक्य के बीच पारस्परिक तहयोग ती की किया की आधारभूत नींव है। साथ ही क्लाकार के लंबंध में श्रोता का तहयोग अये कित माना जाता है।

इत प्रकार देखा जाता है कि ती छने की प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित है।

यूँ तो प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत स्वाभा विक तौर पर यह देखा

जाता है कि मनुष्य बाल्यकाल ते ही अपने परिवेश के अनुतार, तंस्कारगत वातावरण में देख-ती छ-तुनकर ती छता रहता है। किन्तु जब

विध्यव विध्या-दी था का तमय आता है तब वह गुरू या विधालय

के तामी एय में जाता है तथा मनोवैक्षा निक परिवेध के अनुतार ती छने

की किया आरंभ होती है, जो उतके बानात्मक पहलु को तशकत

बनाती है तथा तमाज में उतकी स्थिति को व्यवस्थित एवं निर्धारित
भी करती है।

ती बना, जिते जीवी में 'एक्क्स्में करते हैं, तंबंधी कारकों के जिति हैं तांबंधी कारकों के जिति हैं। विद्वान के जनुतार ती बने की भिन्न-भिन्न विधियों भी विदानों ने प्रतिमादित की हैं। वद्वि उन विधियों की परिभाषा, उद्देश्य, विवरण इत्यादि मनो विद्वान में विदानों ने इत देंग ते प्रति-धादित किये हैं, तथा वि तंनीत, जो कि तुरू-प्रिस्य परंपरा के अनुतार रूप्य-से प्रिक्ष का विषय है, तुन-देख-समझकर ती बने की जावश्यकता बड़ती है जतः ती बने की भिन्न-भिन्न विधियों को तंनीत के परिद्वाय में तंथिन में चर्चित करना आकायक होगा।

मनो विश्वान के अनुसार ती खेन की निम्न पाँच विधियाँ। निर्धारित की गई हैं -

- । निरीक्ष्म तथा अनुकरण दारा नीक्ष्मा।
- 2. प्रवत्न व भून द्वारा ती हना।
- 3. तूड-बूड़ ते तीखना।
- 4. अन्तर्दृष्टि ते तीखना।
- 5. संबंद्ध तहज किया दारा सी स्ता।

### ।. निरीक्षण तथा अनुकरण दारा भी छना -

इस विधि के अन्तर्गत मोदे तौर पर यह किया आती है कि किसी के दारा संपादित की बाने वाली किया को देखकर वैती ही किया दुहराई जाये। मनोवैज्ञानिक दुन्दि में बच्चों ते नेकर बड़ों तक के साथ यह विधि किया प्रवोग में माई जाती है। बच्चों में यह विशेष मुन होता है कि किसी की हु-ब-हु नकल करने का प्रयात। वहां तक तंगीत का संबंध हैं मुक दारा तालीय दिये जाने के समय उच्चारित बाठ का निरीक्षण कर अनुकरण करते हुये तीकना यह तो बाचीन काल की बरंबरा रही है। इतना ही नहीं वेद बान, के धन में भी यह विधि अमनाई जाती है। वस्तुतः तीकने में अनुकरण बहुत उपयोगी है। विशेष कर तंगीत के किन में। अनुकरण दारा तीकने में भूत की तंभावना कम रहती है। यह विध्वा कार्य को तशकत भी

करता है तथा ग्राह्यता भी अधिकाधिक प्राप्त होती है। घरानेदार परंपरा में तो कई बार रेता भी देखा गया है कि अनुकरण करते-करते किय, अपने गुरू के दोखों का भी अनुकरण कर तील जाते हैं तथा वैता ही प्रदर्शन करने तग जाते हैं। तथापि तीलने की इत विधि का तंगीत में अनन्य महत्व है जो गुरू किय परंपरा तथा प्रायोगिक प्रदर्शन दारा प्रदत्त विध्ना विधि के तिये नहयोगी व उपयोगी ताबित होता है।

### 2. पूछतन छ भन दारा नी छना -

इत विधि दारा तीं खेन की पृक्तिया का पृतियादन तबते पहले तृपृतिद्ध मनोवैद्धानिक "थानं डाईक" ने किया। इत विधि के अन्तर्गत किती भी विधा था क्रिया तीं खेन के लिये बार-बार किये जाने वाले प्रयत्न पर महत्व दिया जाता है। इत प्रकार के प्रयत्नों में भूतों की तैभायना रहती है। यदि कुछ क्ष्म के लिये भूत जाया भी जाये और तब किर चुनः प्रयत्न किया जाता है तो तीं खेन की क्रिया तब और तक्षणा हो उठती है। योड़े प्रयत्न करते-करते, भूत करते-करते, इतते तही प्रतिक्रियाओं को दोहराने की होती है और तही क्रिया ज़क्स हो उठता है।

इत विधि की युव्टि करने के निवे बाद में भी मनोवैद्या निकों

ने अनेक प्रयोग किये हैं। कुछ मनोवेद्वानिकों का कहना है कि ती छने की यह विधि 'लफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव ने ती छना' भी कही जाती है। वस्तुतः ली छना एक प्रगतिक्षील क्रिया है जितमें एक तोषान पार कर मनुष्य दूतरे तोषान तक पहुँचता है और इत क्रिया के दारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह तफलता मनुष्य के आत्म विद्यान व उत्ताह की वृद्धि करती है और आगे मनुष्य की ती छने की इप्छा को प्रवल बनाती है।

संगीत की दृष्टि में तो यह विधि अत्यन्त ही उपयोगी है। बार-बार अभ्यास करने, प्रयत्न करने से संगीत में पाठ का आत्मनात होना तथा सीखने की क्या को मजबूती मिलती है।

### उ. तुइ-वह ते तीलना -

इत विधि दारा ती बने की प्ययत्या में प्यक्ति की उपनी प्यक्तित बुद्धिमत्ता का महत्व तकती भूत माना जाता है। क्यों कि कई बातें हैं को अनुकरण ते नहीं ती बी जाती, उनके बारे में प्रवत्न भी किया जाता ये उपने आप तूप-कूप ते ती ब निया जाता है। मनो विद्यान के आधार पर इस सिद्धीत पर काफी काम किया गया है। जितके अनुतार तूप-कूप दारा ती बने की इस विधि ते यह इति हुआ है कि इस सिद्धीत में तीन बातें मुख्य स्प ते महत्वपूर्ण हैं -

- ।।। व्यवतियत अवयवों के अंगों में संबंध देखना।
- 121 विधारना।
- 131 अनायात हत निकालना।

तंगीत तंबंधी शिक्षा-दीक्षा में तूझ-बूझ दारा तीखने की विधियों में इन अवयवों का महत्व दिखनाई पड़ता है। तंगीत बना के प्रस्तुति-करण में भी तूझ-बूझ के दारा बनात्मकता एवं आकर्षण पैदा होता है।

### 4. उन्तर्दृष्टि ते तीखना -

ती सने की उपरोक्त वर्णित विधियों के अतिरिक्त मनुष्य ईरवर प्रदात प्रतिभा और नैतर्गिक ज्ञान के जाधार पर वह बहुत ती बातें अपने जाप ती से तेता है। इत विधि में वह अपनी बुद्धि ते काम तेता है। मैत्याण्यादी मनोवैद्यानिकों ने इत तिद्धांत का प्रतिसादन किया है। उनके अनुतार ती सना अन्तर्दृष्टि अभ्या बुद्धि दारा भी होता है। इतमें मनुष्य का अपना ध्येय अनस्य। तथा इतके निये किये बाने वाने प्रयत्नों का विशेष्ट महत्य होता है, जो अन्तर्दृष्टि की पुकरता ते ती सने में तहायक तिद्ध होते हैं। इत विधि की निम्नतिक्ति विशेष्टतारें हैं -

- ।।। अन्तर्दृष्टि स्कारक होती है।
- 121 इतते पुरवक्षी करण में वारिवर्तन होता है।

- 131 इतते पुरानी चीचें एक नये ग्रातिमान या तंगठन में दिखाई देने लगती हैं।
- । 41 इतका तंबंध वी दिक त्तर ने होता है।
- 151 इसमें समझदारी का अनन्य महत्व होता है।
- 161 इसमें पूर्व अनुभव तहायक होता है।
- 171 इत पर आयु का प्रभाव होता है।
- 181 किती विशेष परिस्थितियों में अन्तर्दृष्टि दारा प्राप्त बान अन्य मौकों पर भी तहायक होता है।
- 191 अन्तर्दृष्टि क्यी पूर्व दृष्टि होती है, क्यी पत्रचात् दृष्टि होती है।

### 5. तम्बद्ध तहच क्या दारा ती बना -

ती सने की इत विधि में किती उत्तेवक का होना आवायक है। क्यों कि उत्तेवक की उपत्थिति में मानव तहब क्रियार्थें करता है, जो तम्बद्ध विक्रिंग विधि की महत्ता को पृष्टिक्ति करता है।

इत तिद्धान्त का वृतिबादन बवनोव्ह । वि००० । नामक वैद्यानिक ने किया था, जिसके तीन निवम हैं -

> ाका यदि अतंबद उत्तेषक तंबद उत्तेषक ते पहले दिया जाये तो कोई तंबद प्रतिक्थिया वैदा नहीं होगी।

181 यदि तंबद्ध उत्तेजक तथा अतंबद्ध उत्तेजक माथ-नाथ दिये जाते हैं तो तम्बद्ध प्रतिक्रिया हो भी तकती है और महीं भी हो तकती है।

श्य यदि तम्बद्ध उत्तेजक, अतम्बद्ध उत्तेजक ने कुछ पहले दिया जाता है तो तम्बद्ध प्रतिक्रिया जरूर होती है।

तंगीत विक्षण के तंदमें में उत्तेजक तंबंधित, वाधवंत्रों को या फिर पृति-त्पर्धात्मक तथ्यों को तामने लाना माना जा तकता है, जो तक्ष्य बनाकर तंगीत ताधना करने की त्वतः पृक्ष्या में काफी तहयोग प्रदान करती है।

### पृतिभा एवं व्यक्तित्व

यह बहु तत्य है कि मनुष्य की प्रतिभा इंत्रवर प्रदात होती है तथा व्यक्तित्व, तरकारों के माध्यम ते प्रतिकिश्चित होता है। याहे जान का केन हो या मनोवैद्धानिक आकर्तन, प्रतिभा और व्यक्तित्व तामान्य परिद्ध्य के आधार पर भी मानव की पहचान स्थायित करते हैं। तंनीत की शिक्षा-दीक्षा में तो इतका अनन्य तंबंद भी है और महत्व भी। क्यों कि मुनात्मक नेष्ठता के तिद्धांतों के आधार पर प्रतिभा परितक्षित होती है और यह मानव मन मरितक ते तीध-तीध तंबंदित भी है। यह स्थायित तथ्य है कि प्रतिभा इंप्रवर

प्रदत्त नैतर्गिक गुण है जबकि प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, ब्रान, व्यवहार इन तब वीजों ते मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व दोनों ही मिलकर किसी व्यक्ति के प्रभावोत-पादक चरित्र का निर्माण करते हैं।

आधुनिक तींदर्यशास्त्र में कल्पना का प्रयोग जिस शास्त्रीय अर्थ में किया जाता है, उती अर्थ को अभिग्रेत करने के लिये प्राचीन काष्यशास्त्रियों ने एक शब्द का प्रयोग किया है - वह है 'वृतिभा'। ' अंग्रेजी में इतका पर्याय है, 'जिनियत' । (enius !!

वृत्तिमा का त्यूंण विश्वतेष्ण किया है और इतका अत्यन्त आसमिक्ठ त्वस्य निर्धारित किया है। दण्डी नामक आयार्थ ने काट्य हेतु के पुलंग में पुलिभा का इत पुकार उल्लेख किया है -

> "मेल मिंडी च प्रतिभा हुतं च बहु निर्मतम्। जनन्द्रका भिन्नोगोत्याः ठारणं काट्य संग्रहः।।

> > - बाट्यदर्श ।-103

<sup>।</sup> तर्दिकात्त्र के तत्त्व, डाँ कुमार विमन, यू. 142.

प्रतिभा व्यक्ति के हृदय और मितिक की जन्मजात, वातावरण अर्जित एवं पुर्वार्जित विशेष योग्यता है, जो औतत ते श्रेष्ठतर, तामान्य ने विलक्ष्म, मनोदेहिक और वैयक्तिकता के लक्ष्मी ते युक्त है।

प्रतिद्ध विदान प्रो० र. हु. मेघ के अनुतार -

"प्रतिभा, हृदय और मितिक का वह मंगुकत तथा विशिक्ष तैत्कारमूलक स्थातर है, जो च्युत्पत्ति स्थं अभ्यात ते यो भित होता हुआ, प्रश्ना स्थ में गतिमान, च्याबार मान तथा आवेशसूकत होता है। यह प्रश्ना स्थ व्यक्तित्व की अताधारणता, प्रेरणा और कल्पना की अतिश्रवता तथा नियुणता स्थं अनुसंधान की नवीनतादि के प्रकाशन का त्युरण को आयत्त करता है। "।

तंनीत विश्व में तो प्रतिभा को मुख्य स्था ते ईरवर की देन क्टकर तंबो धित किया जाता है। वैते प्रतिभा कुछ हद तक तो जन्मजात होती है और कुछ तीमा तक यह वातावरण की अनुकूतता के आधार

<sup>।</sup> अथाती ताँदर्व विकाता, ग्रीए रमेश कुंतन मेध, यू. 168.

पर विकतित भी किया जा तकता है। वैते ये दोनों परितिथितियाँ किती मनुष्य को तमान अनुषात में प्राप्त हों तो विष्यमत विकास की गति बढ़ जाती है। ताथ ही योग्य व विदान गुरू, लगन, परित्रम, अनुकूष परित्यित आदि भी कुछ रेती बातें हैं जो प्रतिभा के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होती हैं तथा एक प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है।

# catanta Personality . -

ट्यक्तित्व शब्द का उद्देशम से दिन भाषा के वर्तनेजर । श्विश्व व्यक्ति है। शब्द से माना जाता है, जिसका ता पर्य ध्विन करने के सद्धा है। इंसा से एक सदी पूर्व पर्तोंना । श्विश्व व्यक्ति के कार्यों को त्यब्द करने के सिये प्रयोग किया जाता हा। वर्तमान तंदभीं में 'ट्यक्तित्व' शब्द से ऐसे संबद्धन का बोध होता है, जिसमें बहुत से मानवरय कुन अन्तर्निहित और संगिष्टत होते हैं। व्यक्तित्व से ता त्यवं केवल शारी रिक रचना से ही नहीं होता वरन अन्य व्यक्तियत कुनीं का तमावेश भी इतमें होता है। व्यक्तित्व में वे तभी बातें आती हैं, जिनको नेकर एक व्यक्ति वेदा होता है, जिनको वातावरण अनुकून एवं प्रतिकृत परित्यितियों के अनुतार आवश्यक द्रोत्ताहन प्रदान करता है और जो ध्यक्ति के प्रतिकृत प्रतिकृत परित्यतियों के प्रतिकृत है। व्यक्तित्व है तो व्यक्ति के प्रतिकृत प्रतिकृत में इतमें हैं। व्यक्तित्व हैं तो ध्यक्ति के प्रतिकृत प्रतिकृत में इतमें के विचार अनुता में इतमें हैं। व्यक्तित्व होना -

"प्यक्तित्व मानवीय प्यवहार का प्रतिमान है, जो किसी परिस्थिति विशेष्य के प्रत्युत्तर में किये जाते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा जिसका उत परिस्थिति विशेष ते उत्तर कोई अस्तित्व नहीं होता।"

मनोवैद्यानिक एवं ती. वारेन i H.C. Warren i के अनुतार "व्यक्तित्व व्यक्ति का तंबूनै मानतिक तंबठन है जो
उतके विकात की किती भी अवस्था ते होता है।"!

"Personality is the entire mental
organisation of human being at any
stage of his development."

tan tra I Rex Rock I & signit -

ेव्यक्तित्व तमाच दारा मान्य तथा अमान्य तृशीं का संतुष्टन है। "<sup>2</sup>

<sup>।</sup> क्षिम मनो विज्ञान, डाँठ मापुर, अन्तर, वृ. 497.

<sup>2</sup> वहीं.

"Personality is the balance between socially approved and disapproved traits."

# जे. डे. डेशील । J.E. Dashiell के अनुसार!-

"व्यक्ति का व्यक्तित्व तंपूर्ण स्प ते उनकी प्रतिक्रियाओं की और प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं की उत दंग की व्यवस्था है, जित दंग ते वह तामाजिक प्राक्थिों दारा आंकी जाती है। यह व्यक्ति के व्यवहारों का एक तमायो जित तंकतन है, जो व्यक्ति अपने तामाजिक व्यवस्थापन के निये करता है।"

"Individual personality is defined as his system of reactions and reaction possibilities into as viewed as fellow members of the society. It is the sum total of behaviour trends manifested in his social adjustments."

<sup>1</sup> Fundamental of Objective Psychology, J.E. Dashiell, p. 55.

हेडीन की परिभाषा, व्यक्तित्व की प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का देंग बताती है और कुछ हद तक युक्तिनंगत भी है। व्यक्तित्व के नंबंध में आधुनिक परिभाषा इन प्रकार व्यक्त की जाती है -

> "ट्य कितत्व, व्यक्ति के साथ उन मनोशारी रिक संस्थान का गतिशील संगठन है, जो वातावरण में उनका अदिलीय समायोजन निर्धारित करते हैं।"

"Personality is the dynamic organisation with the individual of those Psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment."

वत्तुतः व्यक्तित्व का विकास उसकी इसी व्यवस्थायन क्रिया पर जाधारित होती है। विदानों के जनुसार, व्यक्तित्व के विकास में जो बार तत्व मुख्य स्थ से दुशावशासी भूमिका निशाते हैं वे हैं -

श्रीर, श्री वृत्य रचना,श्री वाताचरण, स्वं श्री तीतना।

<sup>1</sup> Personality, A Psychological Introduction, Prof. H.V. Allaport, p. 46.

तम्यक रूप ने इन तत्वों की अनन्य भूमिका त्याचित होती है। वित्तृत विवेचन असे क्षित नहीं है तथा पि नंगीत के तंदभै में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रतिक मनोवैद्यानिक व्यक्तित्व एतं व्यक्तित्व के गुगों में परिवर्तन हेतु सँस्कार को महत्व्यूर्ण मानते हैं जो विदिष्ट आदतों ते उत्पन्न होते हैं और वातावरण में व्यवस्थापन के दंग को बताते हैं, ताय ही ये गुग परिवेश के प्रभाव ते बदलते रहते हैं।

विदानों के अनुतार व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं -

का <u>बहिर्मुंकी</u> - दे प्यापित जिनकी रूपि बाह्य जनत्
 ते होती है, उनका प्याप्तित्व बहिर्मुंकी क्टलाती है।

श्वा <u>उन्तर्मुं । वेते</u> व्यक्तित्व वाते व्यक्ति, जिनकी स्वि त्यर्थ में निहित होती है।

1ना विकातोन्तुकी - वे स्थानित हैं, जिनमें दोनों का निम्ना होता है और यह बीयन के विकात की आवश्यकताओं के निये स्थब्द निमीय नेते हैं।

चाहे मनोवैज्ञानिक तिद्धांत हो या तामाजिक, ईववर वृद्धतः मनो-शारी रिक तंगठनों के तामजिस्य के उपरान्त व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उभर कर तामने आता है उतके विकास में पारिवारिक, तामाजिक वातावरण, त्रिक्षण-प्रतिक्षण अपनी अन्तर्वेतना इत्यादि तभी अवयव तिष्य भूमिका निभाते हैं। तंगीत के तंबंध में प्रतिभा व्यक्तित्व का तहवीग तांगी तिक ब्रान स्वंप्रयोगात्मक प्रदर्शन की क्लात्मकता को शत्गृणित बढ़ाते हैं।

## मनोवेशानिक परीक्षा । बुद्धि परीक्षाः

## तांगी तिक अनुकृतता परीका

Musical Aptitude Test

मनो विकान दारा निर्धारित प्रमुख तत्वों में परीक्ष्ण या अनुकृतता परीक्षण, जिसे अंभ्रेजी में Aptivade Test करते हैं, का भी अनन्य महत्व है। जैसा कि यह कई बार उपिनक्षित किया जा बुका है कि मनो विकान, मन मित्तक, चेतना, व्यवहार का विकान है, अतस्य कानार्जन के क्रम में मनुष्य की नैतार्निक प्रतिभा, व्यक्तित्व, तेरकार के तद्भी में विषयमत जास्वता किस तीना तक है, इतकी जाय-परख होना भी मनो विकानिक दृष्टि स्वं विषय की दृष्टि ते अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तंनीत के तद्भी में हम बाल्यकाल ते तुनते तमझते आये हैं, कि वहने कहा जाता था – "देख्या, तिख्या, परख्या"। अर्थात् देखना, तीक्षण और तब परखना। प्राचीन मुक्कुल यद्धति के रेते अनेकों उपनेब प्राप्त होते हैं कि नुरू के तमीय

अानार्जन हेतु प्रस्तुत होने वाले शिष्य को पहले कड़ी जांच परीक्षा ते गुजरना होता था, ता कि इत बात का परीक्षा हो तके कि विधायों में अमुक विधा गृहण के प्रति कितनी तवेदन्त्रीतता है। आधुनिक युग विद्यान का युग है। हम बीतवीं ते इक्कीतवीं शताब्दी की ओर लगभग अगृतर हो चुके हैं। यह विद्यान की दृष्टि ही प्रदान करता है किती भी विध्य वस्तु को महनता ते तिद्वांतों के तहत अध्ययन करना। तात्पर्य यह है कि विध्यों की वैद्यानिक रीति ते अध्ययन एवं विवेचन करना आज के युग में तुलभ हो नया है।

उध्ययन एवं विवेचन की इस पृक्तिया में शिक्षा एवं शिक्ष्ण पद्धिति, विशेष्ण्यर संगीत की शिक्ष्ण-यद्धिति का अनुशीसन मनोवैद्धा निक पद्धिति से होना परमावश्यक हो जाता है। यथि भारतीय संगीत गुरूकुत पद्धिति के दारा विकतित, बन्नवित और समृद्ध हुआ है, जिसके अन्तर्गत नुरूकुत पद्धिति दारा बाल्यकान से ही एक निश्चित अवधि तक नुरू के सानिध्य में रहकर संगीत की शिक्षा-दीक्षा मुहूल करने की व्यवस्था थी। काम की पमर्डडी पर अमृतर रहते हुये नुरूकुत पद्धिति से परंवरा, याणी, धराना इत्यादि का ग्राहुलांख हुआ। इन्हीं धराना पद्धित की किंखित संकील सीमाओं तथा अनेक सामाजिक, राजनैतिक कारणों ने संगीत की संस्थानत शिक्ष्ण पद्धित की धारा के विकास का आधार निर्मित किया है।

आधुनिक तमय में रैक्षणिक तत्यानों में तत्यानत तंनीत शिक्षण

### के यार मुख्य अंग माने जाते है -

- I. 817
- 2. TRE
- 3. शिक्ष्म वद्धति तथा
- 4. मुल्यों कर।

तात्पर्य यह है कि छात्र, शिक्षक, शिक्ष्म बद्धति के ताय-ताथ मूल्यों कन या परीक्षा का होना अति आवश्यक है, जितने विषयनत ग्राह्यता के ताय-ताथ शिक्ष्म की तार्यकता का भी आन हो बाता है।

वस्तुतः परीक्षा, परीक्षा, मून्यों कन, वांच परीक्षा इत्वादि कुछ विक्रिट योग्यताओं की माम करती है। क्य मनोवैद्धानिक तरीकों ते इस प्रकार के परीक्षा किये जाते हैं तो ये मनोवैद्धानिक परीक्षा कहे जाते हैं। वे मनोवैद्धानिक परीक्षा जांच योग्यता की मामन में कुछ तामान्य निद्धांत का प्रयोग करते हैं। तंगीत में क्ष्मता एवं पद्धात प्रयोजन पर भी यह निर्मर करता है। तंगीत में क्ष्मता का निर्धारण दो मून तत्यों - त्यर और नय के तत्कार पर विक्रेष्ट त्या ते आधारित होता है। बिस विद्यार्थों में त्यर और नय के प्रति विक्रिट त्यादन्तीनता न हो उन्हें भ्यन त्यादना के निये तैयार किया वाये, वो तंगीत का जानन्य उद्या तकें।

मनोवेद्या निक वरी अर्थों के तेवंद्र में मनो विकान विध्य के अनेक

विदानों ने असग-असग देंग ते अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतित विषय वस्तु के तदर्भ में इनका विस्तार ते वर्णन अपे क्षित नहीं है तथा पि उन परीक्षणों के संदर्भ में मूल धारणा के बारे में यह परिभाषा विदेश्य उल्लेखनीय है -

"एक मनोवैद्धा निक परीक्षण आवश्यक स्थाते एक वस्तु-निकठ एवं मानवीकृत माप, एक प्रतिदर्श के व्यवहार का होता है।"

"A Psychological test is essentially an objective and standardized measure of sample behaviour."

तंगीत के तंदमें में मनोवेक्षा निक वरी छा। के निये तर्वप्रयम तुन तिद्व वैक्षा निक कार्त ई. तीकोर ! Carl E. Seashare ! का नाम आता है। यनोवेक्षा निक वरी छा। को इत प्रकार भी व्यवत किया जाता है।

"Basically the function of Psychological test is to measure the individual diffe-

<sup>1</sup> Psychological Testing, Avastani Anne, p. 21.

rences and a psychological test is essentially an objective and standardised measure of a sample of behaviour.

वत्तुतः मनोवैशानिक परीक्षणों के उन्तर्गत प्रयमतः मानतिक परीक्षण आता है, पर्योकि मन, मित्तिक की तियति एवं ग्राह्यता का आकलन तबले पहले करना घरमावश्यक है। मनः तियति के आकलन के बाद तब जाकर बुद्धि परीक्षण का स्थान आता है। मनोवैशानिक परीक्षण हो या मानतिक परीक्षण इतमें यह जानने का प्रयात किया जाता है कि झानार्जन के इत पहलू के भिन्न-भिन्न अवयवों के पृति उपयुक्तता तथा तरकारमत नुग कितना है। तंगीत का जहाँ तक लंबंध है, यह अक्षराः तत्य है कि तंगीत के पृति अनुरान प्रायः पृत्येक मनुष्य में पाया जाता है। यह अन्य बात है कि शायद ही हजारों-नार्जों में दो-बार होंग जो तंगीत की माधूर्य तवदन-शीनता के पृति शुन्य हों।

## डाँ। ब्राधा काक्नी के अनुनार -

मानतिक परीक्षा तीन वृकार ते करते हैं -

1. WART OF WET BY I Ability Test 1

<sup>।</sup> भारतीय तेंनीत सर्व मनो विद्यान, ठाँ० वतुधा कुनकर्गी, पू. 187.

- 2. 347 Petal or 48 1 Intelligence Test 1
- 3. And will as well I special Aptitude Test

ये परीक्षण मानव की योग्यता को दूँदने के वैद्यानिक आधार हैं। योग्यता की परिधि में मनुष्य में कुछ जान्तरिक तथा कुछ बाह्य गुण होते हैं। इत जाधार पर यह जान्तरिक गुणों का परीक्षण है। मनोवैद्यानिक आधार पर जो परीक्षण होते हैं उनमें तीन गुण होते हैं ~

- 131 But Validity
- 141 arandani Reliability
- ात। मानकीकरण । Standardisation ।

इन वरी क्षणों के विस्तार ते वर्धा मनोवैद्यानिक तिद्धान्तों के अनुतार करना आवश्यक नहीं है तथा वि संगीत के संबंध में इनकी प्रातंगिकता उपयो निता रुखं के संदर्भ में जब हम तूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि सनितकता के स्थ में संगीत मनुक्य की अन्तर्भावना की अभिव्यक्ति मानी बाती है, वो मानतिक भावनाओं का लानित्वावरण प्रतिक्रम है। इन भावनाओं की अभिव्यक्ति में शरीर के साथ-साथ मन की रियति की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। मन, बुद्धि ते संबंधित है तथा मानतिक परीक्षणों के द्वारा बुद्धि और बुद्धि मावने की अध्यारणा ही बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में तहायता बुद्धन करते हैं। मनोवैद्यानिक, मानतिक या बुद्धि परीक्ष्णों के लंदमें में जब हम मांगी तिक जांच के लिये अगृतर होते हैं तथा मुख्य ल्प ने केन्द्रित क्रिया की जाती है तो सांगी तिक जांच परीक्ष्ण के विभिन्न स्वस्थ का उल्लेख स्वं उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। संगीत मंबंधी जांच के लिये निम्न तरीके अपनाये जा तकते हैं।

### ।. तिखित परीक्षा -

तांगी तिक जांच के लिये लिखा जांच परीक्षा जान प्राप्ति की जांच के लिये अरचन्त उपयोगी है, जो निबन्धारमक या तकनी कि देली के अन्तर्गत हो तकती है। इतके लिये विश्वक दारा ही बनाई यह प्रशासनी के अन्तर्गत जांच की जा तकती है। विशेषकर तंगीत की प्रारंभिक तथ्यों को लेते हुये। कैते – त्यर, अलंकार, प्रारंभिक राग इत्यादि के लंदभी में तंबदनशीकता की बांच।

### 2. प्रायो निक परीक्षा -

विद्या कियों में तंत्रीत के पृति अभिक्षित सर्थ कोशन की जांच पृत्रयो निक तरी के ते भी की बा तकती है। तंत्रीत में त्वरों की बहुवान, त्वरों का जंबा-नीबायन, विभिन्न त्वरों वर अनग-अनग

<sup>।</sup> भारतीय झास्त्रीय तंगीत और मनोवैद्धा निक विश्लेषण - शोध वृष्ट्य, स्वर्थ, पु. 118-

ठहराव की पहचान इत्यादि जारा इसकी जांच की जा नकती है।

### 3. मौ कि परीधा -

संगीत के प्रति तीव जिहाता जानकारी एवं पृत्युत्पन्नमित की जांच त्रिक्षक इतके दारा कर तकते हैं, ताकि विदायीं की अभि-रुधि का इत माध्यम ने शीधता ते हान हो तके।

#### 4. पूर्नावली द्वारा -

तंगीत के तंबंध में लिखित व प्रयोगात्मक बालों के अतिरिक्त तामान्य बान ने नंबंधित एक वित्तृत प्रशावली तैयार करके भी वियाणीं की बुद्धिमत्ता, अभिरूचि, विकामा, इत्यादि के बारे में बांच की बा तकती है। इतमें नंगीत के तथ्यों ने स्टकर तामान्य बान की बातें भी शामिल कर जा तकती है।

#### 5. रिवार्ड दारा -

विधार्थी, तैनीत के पृति अपनी जानकारी यदि कहीं अंकित करता रहे तो भी इत माध्यम ते विधार्थी की तैनीत के पृति लगाय, लमन, रूकि, उनके तामाजिक रखें व्यक्तिनत अनुकूतता तथा तमत्याओं के परिपेश्य में बाना जा तकता है, जितते तैनीत के पृति उनकी अभिरूचि निर्धारण में काफी मदद मिनती है।

# बुद्धिमत्ता सर्वे उपलब्धि परी धर्मा

इन परी धर्मों एवं इनकी विविध विधियों के अनुतार तंगीत जैने प्रयोगात्मक विश्वय में बुद्धिमत्ता एवं उपलब्धि परी धर्म भी अत्यंत उपयोगी होता है। जितने बता बनता है कि तंगीत में विद्यार्थीं की वर्तमान योग्यता कितनी है तथा आगे तंगीत नी छने की कितनी धमता है। यह विभिन्न उम्र वर्ग के अनुतार ही होनी चाहिये।

इत प्रकार के घरी छन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है -

- । नाद-मृति-स्वर बान पर आधारित
- 2. राग हान
- 3. ताल और लव हान।
- ।- नाद-इति-त्वर कान -

131 तर्जुका हुई त्यरोध्यारण हो तका बाद में त्यर आकार में भी नाथे जार्थे तका तभी त्यरों के बारे में

<sup>।</sup> त्वर्षं शीधं वृष्ट्यः भारतीय शास्त्रीय तंगीत एवं मनोवेशा निक विक्रोसम्बद्धः वृ. 120-21.

पुरन किया जाये।

तत्पत्रचात कोमल विकृत और तीव्र विकृत स्वरों
 का पृथीन करके स्वर झान की जांच की जाये।

1त! कीमल विकृत में बारी-बारी ने रिष्म, गंधार, धैवत तथा निषाद स्वरों के प्रयोग स्वं स्वर क्वान की जांच तथा इतके बाद तीड़ मध्यम की जांच।

शदः तप्तक में घटले एक और बाद में दो त्वरों को छोड़ते हुये आकार में माकर पूछा जाना कि कितने और कौन ते त्वर नहीं गाये गये आदि!

### 2. राम ज्ञान -

131 इतके अन्तर्गत येते विधार्थी की जांच हो तकती है जिन्हें तंत्रीत का पुरिंग्कि द्वान है और उनके इत जान के आधार वर पुरिंग्क रानों को त्वर एवं आकार में आरोह-अवरोह पृत्तुत कर राम जान की बांच की जा तकती है।

। बः वेते विधार्थी, बिनमें कुछ क्षित्र प्रतिभा परितक्षित हो अथवा उतकी जांच की बानी हो, उन्हें कुछ उच्च स्तरीय रागों के आरोह-अवरोह गाकर राग ज्ञान की जांच की जानी चाहिये।

### 3. ताल और लय झान -

इतके अन्तर्गत सर्वप्रथम लय की तियरता की जांच परमावश्यक है। किसी भी लग्न में पहले गिनती के माध्यम ते। - 2 - 3 - 4... जिल्कुल बराबर-बराबर लग्न के अन्तर्गत पढ़ने और ताली देकर पुदर्शन करने की क्षमता की जांच की जानी चाहिये।

इतके पश्चात् एक मात्रा में 2 मात्रा कोलने, व्यक्त करने की अमता अथवा दुनुन नय की जांच होनी चाहिये। तदुवरान्त चौनुन की तय, जो कि दुनुन नय की दुनुन के आधार पर भी तमकाई जा तकती है, की तमझ के तंबंध में अमता की जांच की जानी चाहिए।

परीक्षों की इती शृंखना में विभिन्न तय-छँद युक्त अलंकार को प्रत्तुत करके विधार्थी की उत छँद के पृत्ति तविद्वासीतता इत्यादि की बानकारी प्राप्त की वा तक्सी है - जैते -

- । तारेतारेन, रेन रेनम क्यतात ।।० मात्राः।
- 2. तारेन रेनम्, रेनम नमम दादरा । 6 मात्रा।
- तारेन तारेनम्, रेनमरेनम्ब स्वकतीवा । 7 मात्रा।
- 4. तारेन व्हेन वयः न सबधः तीन तानः । 6 मात्राः।

तय की तिथरता की जांच में निम्न विधि उपयोगी हो तकती है। यहले पृत्येक मात्रा में एक उहराव ने तिथरता की जांच -

फिर बीच में किती मात्रा में दुनुन तय शामिल कर जांच -

या,

कुठेक इत प्रकार के बाँच ते तंगीत तंबंधी प्रारंभिक घरी स्था के तंदर्भ में झान अभिरूधि की बाँच हो तकती है जितके अन्तर्गत त्वर, लय दोनों के प्रति विधार्थी की तंवगात्मक तुझ-बूझ का पता चन तकता है। ताथ ही गुद्ध, कोमत तीच्च त्वरों के ताथ-ताथ विभिन्न ठंदों में निबद्ध त्वराचनी ते लय-छंद के प्रति मनः तिबति का भी आभाग मिन काता है।

हारीक बांव हो या शिका के बाद की परीक्षा, तंगीत में इशिका के दौरान तथा प्रदर्शन त्तर के हर मोड़ पर एक अन्य महत्वपूर्ण अवयय की महत्ता उभर कर आती है, जो कताकार, शिक्षक तथा विधार्थी के ताँगी तिक बीचन के प्रत्येक काम ते बुड़ा भी है और इभावित भी करती है, यह है – स्मृति।

# स्मृति एवं विस्मृति ! Memory and forgetting !

भारतीय तंगीत के बारे में यह कहा जाता है कि यह मुख्युकी विधा है। कुल के मुख ते निकले हुये नादोच्यार को फ्रिय तुनकर उते आत्मतात करता है, अभ्यातित कर उत्तमें और कलात्मक निकार पैदा करता है। इत क्रिया में प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, लगन, अभ्यात इत्यादि के अतिरिक्त जो एक प्रमुख तत्य अपनी उपत्थिति एवं महत्ता का बोध कराता है, यह है "स्मृति"। तंगीत वृयोगात्मक महत्य का विध्य होने के कारण इतमें लिख-पदकर तीखने की उतनी महत्ता नहीं है, जितना तुन-तीखकर। इत योग्यता के पीठे "स्मृति" का अनन्य महत्य है। तथन गायन-यादन के प्रस्तुतिकरण में तथांका स्मृति की अद्भुत क्षमता का परिचय होता है। अनुभ्यनभ्य स्मृति का ही प्रत्यक्ष स्व में हमें बोध हो पाता है।

'त्मृति' को जब हम मोटे तौर पर देखते हैं तो बाते हैं कि
भारतीय तंगीत के परिवेदय में मिक्का इम प्रारंभ होने के ताय ही
मानतिक सर्व बानारमक विकास का इम भी प्रारंभ होने मनता है।
संगीत विकास सर्व अभ्यास के दौरान, जो भी क्रिवार्थ की बाती हैं,
यह बिन्तन-मनन के तहारे बान के भैडार को बुध्यित, पन्मवित सर्व
तमुद्ध बनाती है। इस बानारमक विकास का प्रभाव मनुष्य की कत्यना
शिक्त वर पड़ता है, बितका कि संगीत में अनन्य महत्व है। कर्यना,
मन महित्क की नुकनारमक उड़ान है। मनित क्लाओं में जो कत्यना

का विवरण प्राप्त होता है, वह मनो विज्ञान की दृष्टि ने केवल दृष्टि कल्पना तक ती मित रह जाता है, क्यों कि दृष्टि ने ग्राह्यता में विरण मिलता है। वैते ध्वनि तथा रत कल्पना तद्भा अवयव संगीत के संबंध में महत्वहीन नहीं कहे जा तकते हैं।

मन मस्तिक में कत्यना एक ऐसा नशकत तत्त हैं जो पूर्व अनुभवों से प्राप्त किये गये तत्वों को एक नये स्य में रसकर एक नये तत्व की रचना करती है। स्मृति एवं कत्यना के बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं है, बल्कि कई बातों में दोनों में काफी ताम्य हैं। पूर्व घटनाओं एवं अनुभवों से बुनर्स्मरण में ऐसे तत्व भी प्राप्त होते हैं, जिनका मौतिक घटना से कोई संबंध नहीं होता है। यह युनर्स्मरण अनुभव ही स्मृति कहलाते हैं, जो वास्तव में कत्यमा होती है।

वस्तुतः कल्पना एवं स्मृति में इतनी निकटता एवं तमता है कि विदानों ने कल्पना को स्मृति का ही विकतित स्व कहा है। कल्पना और स्मृति दोनों का आधार मृत्यध झान है। स्मृति, मृत्यध झान दारा माप्त अनुभाव की वेतना के तमध तुरक्ति रख्ती है तथा कल्पना उन अनुभूत विकारों का स्वेप्छानुतार बुनर्निर्माण करती है। कल्पना में स्मृति का योग रहता है। यह तारी क्रियार्थ मितिक क

<sup>।</sup> विक्रा बनो विकान, हैं10 रतः रतः बाबुर, जानरा, पृ. 477-

में होती हैं, जितके हेतु विदानों का विचार है कि मितिक में एक ऐती शिवत है, जितके तहारे वह पूर्वानुभूत रेन्द्रिय तवेदनों और अनुभूतियों को फिर ते बुना नेता है, जिते हम तामान्यतः त्मृति कहते हैं।

डाँ। एतः एतः अवस्यी के अनुतार<sup>1</sup> -

"It is memory which enables us to retain the mental pattern of action we have once performed, and so to do it more easily second time and on subsequent occassions."

"Memory placed on record our first impression of a thing, is the reason that we are able to recognise it on the second occassion, otherwise we should have to make its acquaintance afresh every time."

<sup>1</sup> A Critique of Hindustani Music and Music Education, Prof. S.S. Awasthi, Jullandhar, p. vii.

### तीशीर के अनुतार -

"Musical memory is a talent which is inherited in vastly different degree, the differences being greater for the special capacity than for memory capacity in general."

त्युति के तंबंध में मनोदेशानिकों ने प्रयोगों के आधार वर यह भी तिद्ध कर दिया है कि स्मृति मानतिक शिवत के ताय-ताय मानतिक पृष्टिया भी है, जिसके दारा मनुक्य अपने भूतकालीन अनुभवों को अपनी वर्तमान वेतना में नाता है। यही किया स्मृति या स्मरण कहलाती है। तुम्रतिद्ध मनोदेशानिक स्टाउट के अनुतार -

> "त्मृति एक आद्यों पुनर्तमरण है। इतकी तिषति उत तमय तक रहती है जहाँ तक कि यह आद्यों पुनर्तमरण उती त्व और क्रम में पुनः याद करता है, जितमें कि उनका बहते अनुभ्य किया गया था।"

# वुडवर्ष के अनुतार -

"त्युति उत वस्तु को, जिते बहने तीका नवा है, त्यरण रक्ष्मे ते तंबंधित होती है।" त्मृति, तंगीत जैने क्रियात्मक विषय के लिये अनन्य महत्व की चीज है। बच्चन ते जो कुछ भी तीखा जाता है, वह मन मित्तिक की कल्पना में रखा जाता है, जिले पुनर्तमरण एवं त्मृति के माध्यम ते आवश्यकतानुतार प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर त्मृति की प्रक्रिया में चार खड़ विदानों ने व्यक्त किये हैं -

- ।. ती छना
- 2. धारण
- 3. पुनर्रमर**ण**
- 4. यहवान।

### । तील्ना -

भारतीय तंगीत विध्यित विक्षा का विश्व है जितके अन्तर्गत गुरू ते प्राप्त तंगी तिक कान को गुरूण किया जाता है। वैते मी छना प्रकृति प्रदत्त एक स्वतः गतियीत प्रक्रिया है। मानव बाल्यकान ते ही परिवार, तमाज, वातावरण ते कुछ-ल-कुछ तौकार रहता है। मनोवैका निकों ने ती छने की प्रक्रिया को वातावरण के ताथ अनुकृत बनाने के निमित्त तकिय प्रक्रिया कहा है।

ती जैन ते ता त्यर्थ केवल व्यवहार अनुभव ते नाम उठाना नहीं, जिती कीवल को मुक्ल करना मात्र नहीं, वरन् ती छैन की तामग्री तुनियो जित करना, उतका मूल्यांकन करना इत्यादि है। तीखना अनुभव दारा व्यवहार में स्थान्तर नामा हो तकता है। पीन के अनुतार -

> "ती खना व्यक्ति में एक व रिवर्तन है, जो उतके वातावरण के परिवर्तनों के अनुतरण में होता है। उतकी रूपि, स्कान, निपुणता, योग्यता एवं बलाया शक्ति तभी ती खने की क्या की ही उपन है।"

# वर्नहर्दं के अनुसार -

"किती तमत्या को तुलकाने अथवा किती उददेव को प्राप्त करने के तिये अभ्यात दारा किन्हीं निश्चित वारित्यितियों में व्यक्ति के कार्य-क्लावों में जो त्यायी स्वान्तर होता है, उते तीक्ना क्हते हैं।"

त्मृति के केंद्र के तंकंद्र में वह त्यवट है कि को कुछ हम ती की हैं, यह हमारे मन-मत्तिक के अन्तः करण में त्याची भाव की तरह व्यवदिका हो बाते हैं। अन्हें अभ्यात के द्वारा मत्तिक में त्याचित्व प्रदान किया वा तकता है जो मनोभी तिकीय भारी रिक क्रिया के द्वारा तंक्य हो बाता है।

#### 2. धारण -

स्मृति के प्रकर प्रकटन के लिये धारण का उनन्य महत्त है, जो प्रत्येक मनुष्य में मित्तक कीय श्राणित के अनुसार अलग-अलग होता है। क्यों कि किसी शिक्षा को तीखने के उपरांत उसे मित्तक में धारण किया जाता है। इस संबंध में वैद्यानिकों का मत है कि किसी वाठ को सीखने के बाद उस बेतना के कुछ ध्या मित्तक में स्थापित किये जाते हैं और वे घोषक मित्तक वर कुछ निम्नान भी छोड़ जाते हैं, जिन्हें स्मृति बिन्ह कहते है। बहमित्तक में अनवरत किया के स्थामित बिन्ह कहते है। बहमित्तक की संरचना के स्थानतर पर निमेर करती है और विभिन्न अवसरों स्व बारि-रियतियों के अनुसार प्रभावित होती रहती है।

धारण करने की जावित निम्न कारकों पर निमेर करती है -

।का मित्तिक

ाडा त्वारम्ब

ाना रुचि तया

ाया विवार तवा तकी

श्रम्भ मित्रक - मित्रक की बनावट तथा ती दण्ता, मनुष्य की वृद्धिमता को प्रभावित करते हैं, जो जन्मजात तेरकारों सर्व प्रतिभा के तहारे क्रियाशीन रहते है। इन्हीं

आधार पर मनुष्यों में धारण करने की शाजित अलग-अलग होती है। इती आधार पर मनुष्य की मानतिक योग्यता अलग-अलग होती है।

ाडा <u>रवास्थ्य</u> - स्वस्य तन-मन हर प्रकार ते लाभदायक होता है। स्वस्य शरीर ने किया गया कोई भी कार्य त्यंक्त होता है। वयों कि इतते रुचि जागृत होती है। तीं हा गया पाठ, तंगीत विधा तभी मन-मस्तिक में गृहण होता है तथा जो धारण करने में तहयोगी तिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि इतते धारण करने की शक्ति में वृद्धि होती है जितते स्मृति शक्ति भी बद्दती है।

श्रेण कृषि - ज्ञानार्जन में उस विकाय के प्रति रुचि का होना परमाव्ययक है। क्यों कि जिस विकाय का अध्ययन किया जा रहा हो, उसके प्रति, जिसनी अधिक रुचि होनी, धारण करने की श्रावित उसनी ही तशकत होगी।

अधा <u>विकार तथा तर्क</u> - धारणा के तिथे विवार का महत्त्वपूर्ण त्वान हैं। ती के जा रहे विश्व वस्तु के प्रति विवार करने तथा तर्क करने की बुद्धिमत्तापूर्ण शक्ति धारणा की किया में काफी तहवीन प्रदान करती है और इतते मनुषय की धारणा शक्ति भी सबबूत होती है।

# उ. पुनर्तमरण -

किती भी विषय की शिक्षा के अन्तर्गत पुनर्रगरण उन अनुभवों की मानतिक घेतना की प्राप्ति है, जिते पूर्व में तीखा जा चुका है। शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त मनुष्य उते अपनी अलग-अलग ध्मता के अनुतार धारण करता है, उत पर चिन्तन-मनन करता है, अभ्यात के तहारे उते ध्वानस्य करते हुये ब्रानात्मक स्तर का विकास करता है तथा अपनी पृथक शांवत के अनुस्य आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्रमरण करते हुये, उते प्यवत किया बाता है। यह मुक्यस्य ते स्वस्य धारणा की शांवत वर निभेर करता है।

पुनर्तनरण दो प्रकार का होता है -

181 स्वभावी त्यान्न - यह रेता पुनर्तमरण है, जो स्वभाव तरकारमत ब्राप्त होता है और स्थि स्व ब्रांतिभा के अनुतार मन मस्तिक में स्थापित रहता है।

श्वा <u>पित्रज्ञ्च</u> – यह रेता युनर्त्मरण है, जितके अन्तर्गत तजग एवं शिंतन्त्रीत मन ते मनुष्य को वाठ एवं घटनाओं को याद करने में प्रवात करना बड़ता है। क्षित्र ध्यान देने के वश्यात ही मस्तिष्क में धारण होता है तथा येतन्त्रपूर्वक धारण श्राणित इते युनर्तमरण की स्थिति तक ता छोड़ती है।

#### 4. पहचान -

इन तारे तत्वों के ताथ-ताय स्पष्ट वहवान करने की शिक्षा अथवा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कुछ समय पूर्व धारण की गई शिक्षा अथवा पाठ को मानतिक योग्यतानुसार पहचान की जाती है जो चेतना के माध्यम से तहज होता है। इत हेतु अनुभव को भाव-बोध दारा उद्देश्य की तहायता मिलती है। पहचानना वर्तमान रियति का बोध कराती है।

# त्मृति के पृकार -

विदानों ने त्यृति की व्याख्या के ताय-ताय इतके प्रकार का भी उल्लेख किया है। जावार्य रामचन्द्र शुक्त ने क्ल्यना के तदर्भ में त्यृति कर व्यवत्थित विवार करते हुये त्यृति के दो भेद बताये हैं।

- । विद्वारमृति
- 2. वृत्वकात्रित स्मृति वा प्रत्यिकान।

प्रतिद्ध विका मनोवैकानिक बर्गतन । हिंधप्तुडका । के अनुतार

<sup>।</sup> रत-मीमीता, जावार्य रामवन्द्र शुक्त, वाराणती, वृ. 260-

# भी त्मृति के दो प्रकार हैं -

- <u>वारतिवक स्मृति</u> यह स्मृति मनुष्य की प्रतिभा और मानतिक गुणों ते तीधे तंबंधित है और उत्त पर
   आफित भी रहती है।
- 2. <u>जादतवन्य रमृति</u> यह त्मृति यांत्रिक होती है वो भारी रिक व्यवस्था सर्वे पाठ को गृत्येक बार दुहराने की बौद्धिक योजना वर निर्मेंद करती है।

स्मृति के मेद के बारे में बारचात्य विदानों ने/उल्लेख किये हैं। विस्तृत विवरण गृहतुत न करते हुये उल्लेख मात्र करना ग्रातंगिक ही होगा।

# According to Percy C. Buck

Memory is of two kinds -

- 1. Recognition
- 2. The Power of Recell.
- 1. Recognition -

It is sometimes called Memory proper. Memory

1 Psychology for Musicians, Percy C. Buck, London, p. 55.

deals with the ideas, prompted by sensations, and Recognition occurs when an idea presents itself, and we recognize that we have met with it before.

#### 2. Recall -

It happens when we search in our minds for something, and the idea comes up to the surfaces, often making an apparently instantaneous appearances, but always chronologically subsequent to the first moment of search.

Memory is practically just a convenient synonym for "Association of Ideas". The Experimental Study of human memory clearly indicates it under sensory memory which is of two kinds 1 -

- 1. Auditory Memory
- 2. Visual Memory.

Actually Sensory memory forms an integral part of the

1 The Psychology of Memory, Alan D. Baddeley, New York, pp. 235-36. process of perception, something which can easily be lost sight of in an approach that concentrate exclusively on memory.

Although in similarities between suditory and visual memory, it is important to bear in mind the very basic difference between hearing and Vision. The most fundamental of these, is that the special component, which is so important in Visual perception, is either absent from suditory perception or has to be coded in terms of time or intensity. Musical imagery is necessary in all forms of Musical memory. In vivid, Musical memory, we relive the Music.

वस्तुतः त्मृति के लंकंध में इतने विवरण के ताय-ताय यह
त्यवद है कि क्ला क्वं मनो विद्यान दोनों के ही लंदभों में यथि
त्मृति की व्याक्या भिन्न है तथा कि मनुष्य की मनोप्रारी दिक
बनायद के लंदभे में त्मृति की अवधारणा तमान है। तंनीत जैते विभय
जो क्ला के अन्तर्नत आने के ताय-ताय मन-मित्तक विन्तन, पृतिभा,
लंगार, पृतिका इत्यादि ते तीथे आबद्ध है, के लिये त्मृति की
नितान्त है। बाठ, अनंकार, बंदिओं की त्यत्य त्मृति
त्था वित्य के का यह ही क्लाकार की सर्व काना त्मक

भैंडार का आकलन किया जाता है।

त्मृति के तत्व, उपयुक्त परितियतियाँ इत्यादि के नाय-नाय एक विलोभ तत्व भी जुड़ा है जिसे वित्मृति कहते हैं।

fary fr 1 Forgetting 1 -

त्मृति के विलोग के स्थ में वित्मृति भी जीवन का एक तथ्य है। यह भी मानव मत्तिक में निहित त्मृति चिन्ह के ताय आबद है। यह मनुष्य की मानतिक बोग्यता, बौद्धिक त्तर तथा परित्यिति तथा वातावरण पर भी निर्मर करता है।

त्मृति और वित्मृति के संबंध में कई मनोवेशानिक ने अपनी व्याख्या दी है। ता वर्ष यह है कि त्मृति और वित्मृति दोनों एक दूतरे का व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। जित विधार्थी की त्मृति अध्मी होती है, उतमें वित्मृति की दर कम पाई जाती है, जबकि ठीक इतके विधरीत जित विधार्थी में त्मृति त्तर की ग होती है तो निश्चित ही वित्मृति की दर उतमें अधिक वाई जाती है। मानतिक त्मृति विक्लों में त्मृति-वित्मृति की गृक्ति ता स-ताथ काती रहती है।

तुविस्थात मनोवैद्यानिक रविन्द्यात । Ebbinghaus । के

अनुतार "वित्मृति बहुत कड़े अँग में छाद करने की किया के पूर्ण होने के ठीक पश्चात ही प्रारंभ होने लगता है। पहले आधे घँट में छाद की हुई पाठ का कुछ भाग, 8 घँट ते लेकर एक दिन तक 2/3 भाग, लगभग छः दिनों में 3/4 भाग और एक महीने में 4/5 भाग वित्मृत हो जाता है।" जबकि रेडोल विजे विद्ता। Radessa wije witsh । नामक मनोवैद्वा निक के अनुतार "घाट करने के छः घँट के बाद 47% तथा पहले और दूलरे दिन के पश्चात कुमशः 68% तथा 61% ही याद रखा जा तकता है।

पृत्येक व्यक्ति में अपने अलग-अलग मानतिक घो यतानुतार स्मृति-विस्मृति की पृक्षिया तत्त् गतिमान रहती है। जिल प्रकार स्मृति के कई केंड है उसी प्रकार विस्मृति के भी दो प्रमुख कारण विदानों ने निर्धारित किये हैं। वे हैं -

- 1. STORT | Fading 1
- 2. FOTOE I Blocking 1
- i. Ber -

किती जनुष्य के मित्तक में, झानार्जन के बश्चाद त्युति चिन्ह निर्धारित हो जाते हैं। जिन्हें तक्रिय बनाये रखने के हेतु निश्चित अन्तरात वर अभ्यात के माध्यम ते पहचान हेतु वनत्मरण के देन में जानुत रखना आवश्चक हो बाता है। तात्पर्य वह है कि कुठ निविचत अन्तरात पर पाठ को दुहराते रहने ने मित्तिक के त्मृति चिन्ह जागृत होते रहते हैं। परन्तु यदि तक्रिय न किया नया तो कुछ काल बाद त्मृति चिन्ह धीरे-धीरे तुप्त होने लगती है और धीरे-धीरे धीण होकर वित्मृति को आधार प्रदान करती है।

#### 2. स्कावट -

वित्मृति के प्रमुख कारणों में स्कावट भी है, जो मनुष्य के तमरण रखने की किया में उप तिथत हो जाती है। भूगने में मित्त्वक के त्मृति बिन्ह पूरी तरह नब्द नहीं होते, किन्तु बीच में बाह्यक बनकर कुछ रेते तत्व स्कावट के स्व में आ जाते हैं जो वित्मृति का कारण बनते हैं। इनमें जो कुछ प्रमुख हैं - अन्य तमान त्मृति, वूर्वनक्ष्ती अवरोध, तवेगात्मक कारण, ताखी इत्यादि जो तम्ब-तमय वर अपनी उप तिथति के कारण त्मृति की तीयणा को प्रभावित करते हैं तथा वित्मृति को महत्व प्रदान करते हैं।

# वृतिद्ध मनोवैज्ञानिक बेडेने के अनुसार -

"The classical theory claims that progressive forgetting is due to the spontameous recovery of unlearned prior items, decay theory argues that prior items simply form a background of noise which exaggerates the spontaneous weakening of the trace over time. \*1

# वंशानकम सर्व वातावरण ! Heredity and Ehviron ment!

भारतीय तंगीत का इतिहात इत बात का ताथी है कि तंगीत में घराना, परंपरा, कुल, खानदान विकेश ते जुड़ा हुआ होना अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात मानी जाती है। इतना ही नहीं विकान की दृष्टि ते भी यह निर्धारित तथ्य है कि मानव के ल्य में आज हम जो कुछ भी हैं, जिल स्यामें हैं, यह तब वंशानुक्रम रियति की देन है। मानव की बहुत ती मानतिक व शारी रिक विकेशता के जो परंपरागत सतती रहती हैं, उनमें माता-पिता के विक्रेस गुण पुत्र-पुत्री में कंशानुमत स्व में उप टिक्स रहते हैं। विता-पुत्र में की वर्षरा के कारण ये तमानतार्थे होती हैं। पिता के कई पुत्रों में उनके विशेष नुगों के जाधार पर अधिकाधिक तमानता विद्यमान रहती है। तथा व स्मी-स्मी बुडेक मुनों में अतमानता भी उचारियत रहती है। इत तदर्भ में वेका निकों ने यह भी पुरान उठाया है कि मनुष्य बर इत पुकार के नुग तंबरग में वंशानुक्रम का अधिक अतर पड़ता है या प रिवेश-वातावरण का। इत तर्दर्भ में वैक्वा निकों ने जनेक प्रयोग किये हैं। इत तंबंध में मेन्डेन के वृथोगी का बड़ा महत्व है, जिलके आधार पर यह त्यब्ट हुआ है कि तमानता तथा अतमानता विकेश वरितियति सर्व अनुवात में एक

<sup>1</sup> The Psychology of Nemory, Alam D. Baddeley, New York, 1976, p. 125.

पीड़ी ते दूतरे थीड़ी में तंचरित होती है।

पंशानुक्य में उन तब शारी रिक रूप मानतिक विशेषताओं का तमावेश माना जाता है, जिन्हें तेकर प्यक्ति बन्म नेता है, जो माता-पिता रूप पंश के कुनों ते प्राप्त होता है। ताधारणतः इतमें जाति तमानता विविधता, विचित्रता इत्यादि कुन शामिन किये जाते हैं। मनोवैद्यानिकों के अध्ययन ते यह त्यवद हो चुका है कि प्यक्ति अपने मानतिक कुनों को पंशानुक्रम ते ही गृहन करता है जबकि उतका विकास पातावरण की अनुकूलता पर निर्मेर करती है। जेम्स द्रेवर के अनुनार "माता-पिता के मानतिक च शारी रिक कुनों का नंतान में हस्तातरण, पंशानुक्रम के ही आधार पर होता है।

जबकि मनोवैद्वानिकों के एक वर्ग ने वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है कि वंशानुगत विशिष्टताओं ते परे, जित वातावरण में बच्चा का तित होता है, उती के अनुतार वह बनता है। इत तंबंध में डाँ। वादतन एवं गाउँनर का नाम विशेष उन्तेखनीय है, जिन्होंने बुबोमों के आधार पर यह त्यब्द किया है कि "मानव के विकास में वातावरण का बुमुख हाय है।"

बाद के वैद्धा निकीं ने इन दोनों गहरवपूर्ण तस्यों को युनः विक्रते किया और यह तस्य तथा बित हुआ है कि वैद्यानुकृत सर्व यातावरण दोनों ही तमान अबित रक्ष्मे वाली महरवपूर्ण अवयव हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति निश्चित स्प ते वंश-परंपरा के गुण नेकर जन्म नेता है, परन्तु उन गुणों को विशेष्य स्प ने परिमार्जित कर विशेष्य र्ष्य उपयुक्त दांचे में विकतित करने का कार्य वातावरण का है। यह स्थापित तथ्य है कि जीवन की हर सक घटना, उपलब्धि मानव के लिये "वंशानुक्रम रवं वातावरण" का तमन्वित प्रतिषल है। इनमें ने दोनों का महत्व है। वास्तव में यदि व्यक्ति के विकास के लिये वंशानुक्रम बीज प्रदान करता है तो वातावरण उसके लिये भूमि, प्रकाश, जल, वायु इत्यादि का काम करता है।

इतिनिये यह क्टा जाता है कि

व्यक्तित्व = वंशानुक्रम + वातावरण के स्थान पर व्यक्तित्व = वंशानुक्रम × वातावरण।

मानना अधिक उपयुक्त है। वयों कि दोनों के ही प्रभाव ते मानवीय
गुगों ते युक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वंगानुक्रम को
जन्मजात वैयक्ति कुर्गों का योगमन भी कहते हैं। जीव विकान के
तिद्धीतों के अनुसार "निधिक्त उन्न में तैमाव्यक्तः उन्न त्या विकित्व कुर्गों का योग ही वंगानुक्रम है। जिसके अनुसार मनुष्य का गरीर
अतंहय को शिकाओं ते निर्मित होता है। बुक्य व त्यी अविता-माता।
के सिनन ते उत्तन्त्र मर्भावत्या की प्राथमिक त्यिति में भूग की रचना
केवन एक कोच से होती है। जिसे युक्ता कहते हैं। युक्ता बुक्य के गुज़ व स्त्री के उक्ट के तंथीय होने पर निर्मित होती है। दोनों के तामुख्यन ते निष्ध्यन किया के उपरान्त भूग का प्रथम त्वस्थ बनता है। जितमें गुज़ व उक्ट दोनों बीज को भी के स्प में कुछ विशेष गुज़-दोशों के वाहक होते हैं जिन्हें वंग्र-तूत्र । धिर्याण्य होते हैं जिन्हें जाता है। इन वंग्र तूत्रों में और भी तूदम बदाय होते हैं जिन्हें जीन्त । ५००० । या पित्रैक कहते हैं। इनमें जो गुज़ विश्वमान होते हैं वे गुज़ भूग में जा जाते हैं, बो वंग्र परम्परा के अनुतार माता-पिता-दादा-दादी-नाना-नानी तात्पर्य है कि मां या पिता की वंग्र बृंद्धना ते तंबंधित होते हैं तथा बच्चों में जा जाते हैं, जिन्हें ही वंग्र नुक्म कहते हैं।

वातावरण ते तात्पर्य मनुष्य के चारों तरफ की परिवेशमत परिस्थिति ते तमझा जाता है। प्रतिद्ध वैद्यानिक डगलत ने अपनी पुस्तक Educational Psychology में वातावरण के तंबंध में लिखा है -

> "वाताचरण वह कारक है जो तमान बाह्य प्रक्तियों प्रभावों और परिस्थितियों का तामूहिक स्थ है। जो जीवधारी के जीवन और स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि, विकात और प्रौद्रता पर प्रभाव डानता है।"

इत बुकार वातावरण के अन्तर्गत वे तभी तत्व आते हैं जितका मानव के

मानतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यारिमक जीवन पर पृभाव हानते हैं।

चूंकि वातावरण के अन्तर्गत पारिवेशमान प्रत्येक पहनू जाते हैं जनस्य वातावरण के तीन प्रकार नामने दिखनाई पड़ते हैं -

।क। प्राकृतिक वातावरण,

181 तामा जिंक वातावरण, **एवं** 

1ग। मानतिक वातावरण।

मानवीच मुनों के विकास में प्रकृति के साथ-ताथ मनुष्य का तमाज व अपने परिवेश के ताथ की अनुकूतता अत्यंत महत्वपूर्ण कही जाती है। समाज के हरे क वहतु में इस तिद्धांत की महत्ता तथा उपयो निता तिद्ध होती है। यदि तंगीत विषय में इस तिद्धांत की उपादेयता के तंदभें में विचार करें तो यह झात होता है कि तंगीतक बनने के तिये इन दोनों में कोई एक मुन तंपूर्ण नहीं है। एक तंगीतक का पुत वयों न हो यदि उचित तंगीतमय वातावरण न मिले तो वां कित विकास तंभव नहीं हो बाता। या हम कहें कि व्यंत नुकत तांगी तिक मुन विचमान न हों तो चां साझ वातावरण की उपलब्धता में सासन पासन हो तो भी वां छित परिणाम व त्यार प्राप्त नहीं हो सकता है।

तंगीत की टुब्टि में क्या वर्षरा को घराना के नाम ते भी

नंबो धित करते हैं। घरानेदार-परम्परागत नंगीतक अथवा कनाकार।
गुरू-क्रिय परंपरा ते प्राप्त नंगीत जिल्ला में घरानेदार परिवार के
वंशानुगत गुण प्राप्त बच्चों के यदि तंगीतमय वातावरण भी मिल
बाला है तो वही बालक स्तरीय कलाकार एवं ब्रेक्ट तंगीतक बनने
की जोर अगुलर होने लगता है।

इत आधार पर मानव में तांगी तिक योग्यता को ही महत्वपूर्ण माना जाता है और तांगी तिक योग्यता को वंशानुगत मानने वाले विदानजन इत योग्यता को जन्मजात मानते हैं। इत गुण के विकात में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के महत्व के तंदमें में विदानों ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ तिद्धांत प्रतियादित किये हैं, जिनमें हर्द । १८०२८ । के अनुतार -

> शका जब माता-पिता दोनों तानी तिक होते हैं तो उनके तभी बच्चों में तानी तिक तुन उच तियत रहते हैं।

श्राह्म अब माता-विता में कोई एक तानी तिक होता है
तो या तो कोई बच्या तानी तिक नुर्णों ते युक्त नहीं
होना या किर उनके बच्यों में बचात वृतिक्षत ही नुर्णा विद्यमान रहता है।

1मा अब माता-विता कोई तांगी तिक नहीं होता है तो या तो कोई बालक तांगी तिक गुनों ते युक्त नहीं होना या फिर कुछ में तांगी तिक स्कान हो तकता है। कुछेन अन्य मनोवैद्यानिक गेल्टन । Galton । तथा अमान शीनकेल्ड । Amram Schein feld । ने भी कई विशिष्ट संगीतकों के पारिवारिक वातावरण के आधार पर प्रयोग किये हैं, जिसके आधार पर जो तिद्धांत स्थापित किये गये हैं उनके अनुसार -

> शका जब माता-विता दोनों तांगी तिक प्रतिभा ते युवत होते हैं तो उनके बच्चों में तत्तर प्रतिक्षत या इतते अधिक तांगी तिक प्रतिभा होती है।

श्रेष जब माता-पिता में कोई एक तांगी तिक होते हैं तो बच्चों में अधिकतम ताठ प्रतिक्षत तक तांगी तिक कुण विद्यमान होते हैं।

श्रमः जब माता-पिता दोनों में ते कोई भी तानी तिक नहीं होते वहाँ केवन 15 ते 20 प्रतिवृत्ति तक ही तानी तिक मुण की योग्यता रहती है।

इती तंदर्भ में जर्मन शोधकरतां जो हैं हर । Hace Rez । रखं ज़ी न्हन । Zienhen । के वंशानुनत जांच । Heredity Test । भी विशेष उल्लेखनीय है। बिनके अनुतार -

> 1का माता-विता दोनों तंगी तिक हो - बच्चों में तांगी तिक वो ग्यता 86 प्रतिकात तक उप त्या रहते हैं।

161 माता-विता किसी एक में तांगी तिक गुण हो -बच्चों में 60 प्रतिक्रत तांगी तिक गुण उच त्यित रहते हैं। 171 माता-विता यदि दोनों में तंगी तिक गुण न हों -तो बच्चों में 25 प्रतिक्रत तक तांगी तिक गुण उच त्यित

रहते हैं।

जन्मजात तर्तकारों के आधार पर वंशानुगत तंगी तिक प्रतिभा एवं गुणों ते तंबिधित विभिन्न विदानों दारा तंपा दित भिन्न-भिन्न प्रयोगों ने प्राप्त तिद्वांत के अनुतार पाते हैं कि वंशानुग्र ते प्राप्त गुण बच्चों में तांगी तिक गुणों के विकात में महत्व रखते हैं। यदि इन्हीं रतरीय परित्यित में वातावरण परिवेश का भी तिक्रय योगदान मिल जाता है तो विकात परिणाम अत्यन्त उच्च को हि का प्राप्त होता है। ताय ही यह भी उल्लेखनीय है कि यपपि वंशानुक्रम तथा परिवेश का प्रभाव बच्चों पर अवस्य बड़ता है तथा पि ऐने उदाहरण भी है जबकि माता-पिता बाबा, दादी नाना-नानी इत्यादि ते यूक्क गुण भी बच्चों में दिखाई देते हैं। तंगीतकों के परिवार में अनुकून परिवेश के होते हुये भी कभी-कभी अववाद त्यस्य रक-दो बच्चे रेते भी पाये जाते हैं बिन्हें न तो तंगीत में रूबि होती है न उनमें तंगी तिक स्मता ही होती है। इती वृकार कभी-कभी रेते परिवार में प्रकर तंगी तिक स्मता वाने भी दो-एक बच्चे होते हैं। वयमि इत प्रकार के तंगी तिक स्मता वाने भी दो-एक बच्चे होते हैं। वयमि इत प्रकार के

मुण अथवाद स्वरूप ही पाये जाते हैं तथा पि ऐते उदाहरणों में तंशानु-कुम ने अलग तंस्वारगत मुलों के आधार पर यह तमका जाता है।

इत संदर्भ में पात्रचारय विदानों के कुछेक तिद्धांत उल्लेखनीय है।

रिवित्त । Rivisty । के अनुसार -

"The Individual brings the natural aptitudes for his development with him when he comes into the world. The environment furnishes the stimuli for development. Aptitude and environment together make up the sum total of the Individual."

# GARLY I Frans worth 1 & sante -

"It is now clear that neither nature nor nurture can alone make Musician, both must be present before Musical and others

<sup>1</sup> Introduction to the Psychology of Music, G. Rivisz, p. 87.

<sup>2</sup> The Social Psychology of Music, Fransworth, p. 184.

abilities can emerge. The Person who has excellent tonal and Rhythmic sensitivities will not be as likely to achieve in Music as well another with similar sensitivities who finds himself in a more propitious Environment.

मानव के ताँगी तिक विकास के निमित्त प्राप्त प्राकृतिक तत्वों के साथ-ताथ मनोवैद्यानिक विद्येषकों के अनुसार उन तत्वों के मनोवैद्यानिक आधार भी अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। वर्धों कि वंशानुगत वंश परम्परा ते प्राप्त बन्मजात ताँगी तिक क्षमताओं का विकास उपयुक्त परिवेद्य, वातावरण तथा अनुकूतता प्राप्त हो तो उत्तम दंग ते हो पाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय गुर्गों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है।

# उत्ध्याय.

# उध्याय - तृतीय

भारतीय तंगीत: ता रिवड उद्भव, विकात सर्व आधारभूत तत्व

# तंगीत- पारिभाषिक प्याख्या

भारतीय तंस्कृति की गौरवशासी परम्परा की धरोहर, तांस्कृतिक तम्यता का परिचायक, धार्मिक अध्यात्म की तक्षकत बुनियाद भारतीय तंगीत, तृष्टि के उद्भय के तस्य ते ही अखिन विषय की पुत्येक तजीय गतिविधि में प्याप्त है। यह मानतिक पुत्ति के ताय ही जुड़ा हुआ माना जाता है। येते तंगीत केवन तंस्कृति का ही परिचायक नहीं अबितु जीवन के आरंभ ते नेकर अंतिम यात्रा तक मानय मात्र की पृत्येक किया के ताय आबद भी है। अतस्य यह कहा जाता है कि तंगीत हमारे आध्यात्मिक, तामाजिक सर्व भावात्मक जीवन का अंग भी है। मानक मात्र की ताहचर्यता ते अतन इते ईरवरीय वाणी भी कहा नवा हैं, क्यों कि यह कुहमस्यस्य भी है। शास्त्रों ते यह जात होता है कि ब्रह्म एक अबंड तथा अदेत होते हुये भी परं-ब्रह्म एवं शब्द ब्रह्म - दो स्पों में कल्पित होता है।

'तेरितरी योग निश्चद' में त्यब्द कहा गया है कि 'ओम्'

! प्रथम यह ब्रह्म है। 'ओम्' ते ही नामगायक गान प्रारंभ करते हैं।
'ओम्' का प्रथम उच्चारण करके ही चेद पाठ या गान प्रारंभ किया
जाता है। 'ओम्' एक अध्य नाधाद ब्रह्म है तथा यह अध्य ही ब्रह्म
और परब्रह्म है। जो तामगान की परंपरा ते निः तृत होता हुआ
लंगीत के निये नाद ब्रह्म के त्य में तथा पित किया गया है। क्यों कि
विदानों के अनुनार 'ओध्य' शब्द और त्यर ! ताहित्य और तंगीतः।
का आदि तमन्वित त्य है। अव्यय, अव्यक्त, निराकार ब्रह्म का
अनुभव तर्वप्रक्षम तांगी तिक उंत्वर के त्य में हुआ है। तामान्य
तंदभी में 'तंगीत' शब्द अत्यन्त ही तहज और तरन प्रतीत होता
है। भारतीय तंगीत की परंपरानुतार इतकी प्युत्व दित तम् + में +
का = तंगीत है। अर्थाद में धातु में तम् उपतर्ग लगाने ते यह शब्द
बना है। 'मे' का अर्थ है माना तथा तम् । तं। एक अवयव है, जितका
प्यवहार निरन्तरता, उत्कृदता, तमानता, तंगीत, औ धिरय आदि

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत शास्त्र, ही तुलती राम देवानन, 1994, प्. 4-

को तूचित करने के लिये किया जाता है। इन प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि ते तम्यक प्रकार ने गाया गया गीत ही तंगीत है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में तंगीत की परिभाषा अधिक व्यापक अर्थों में मिलती है। तंगीत रत्नाकर के अनुतार -

"गीतं वार्यं तया नृत्यं, त्रयं नंगीतमुख्यते।"

अर्थात् - गायन, वादन तथा नृत्य - इन तीनों कनाओं के समावेश को मंगीत कहते हैं।

एक अन्य प्राचीन वरिभाषा में इन तीनों अंगों के आधार वर संगीत को "त्रिवृत्त जिल्य" कहा गया है -

"तिवृत्त वे क्षिम्यं नृत्यं गीतं वा दित्रंय।"

लेकिन परिभाषा जो भी प्यक्त हो, इन तबका आधार नाद है, नाद इस्म है। तंगीत कता का तंपूर्ण झान नाद वर आधारित है। नाद तंपूर्ण इस्माण्ड की आस्तरिक शक्ति है। पूर्वि तंगीत की उत्वतित तृष्टि के ताथ ही हुई है और मनी बियों के अनुतार तृष्टि के इम में तर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश ते पायु, पायु ते अग्नि, अग्नि ते बन और बन ते पृथ्वी का प्रत्युटन हुआ। इत पृकार इत वंच भी तिक जनत् में आकाश तर्वप्रधान है और आकाश का पृश्च नाद हैं। इती कारण बनत् को नादात्मक कहते हैं। नाद के बिना जगद का कोई कार्य मैंभ्य नहीं है। अतः स्थून स्थ ने कहा जा सकता है कि नाद नौ किक मैंनार का प्रतिपालक है। हमारे वेदों का प्रादुर्भाव भी इसी नाद ने मान्य है। वेद, उपनिषद स्वं मंगीत में भी इते अनादि, अनन्त और अविनानी कहा गया है। वस्तुतः मंगीत सक अन्विति है, जिसमें गीत, वाद स्वं नृत्य तीनों का तमावेश है, अर्थाद गीत, वाद तया नृत्य तीनों कलाओं की नमकिट अभिव्यंजना मंगीत के स्व में व्यक्त होती है।

प्राचीन तंत्रकृत वाड्. मय में तंगीत का व्युत्य तिगत अर्थ 'तम्यक्गीतम्' रहा है। तंगीत में जब 'तम्यक्गीतम् के अनुतार व्युत्य ति करते हैं तो यह गीत वाच तथा नृत्य के अभिन्न ताहचर्य ता प्रतीत होता है।

'तम' ।तम्यका और'गीत' दोनों शब्दों के मिलने ने तंगीत बनता है। मौक्षिक नाना ही नीत है।

तंगीत ज्ञानन्द का ज्ञाविभाव है। ज्ञानन्द क्रंबर का स्थ है। तंगीत के क्रंबर-त्वस्थ होने के कारण क्रंते मोक्ष्मार्न ग्राप्ति का ताधन क्हा नया है।

<sup>।</sup> तंगीत शास्त्र, के बा शास्त्री, उठ प्रठ तूबना विभाग, नवनऊ,

योग और ज्ञान के आचार्य विज्ञानेत्रवर के अनुनार -

"वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशास्यः । तालज्ञश्याप्रयातेन, मोक्ष्मार्गे प्रयच्छिति ।।

अर्थात् - वीषा वादन तत्व को जानने वाला, हुति जातियों में विशारद स्वंताल का झाता बिना प्रयान के मोध के मार्ग को प्राप्त करता है।

तंगीत का तमन्वय तो पूजा अर्थना में ताधना में भी हुट रज्जु बनकर भगवान के नाम त्य को मन के ताब बाध देती है। वर्धों कि ईरवर तंगीत ते जितना प्रतन्न होते हैं उतना अन्य तरीकों ते नहीं।

> "गीतेन प्रीयते देवः तर्वञ्चः पार्वतीयतिः । गोवीयतिस्नन्तोऽपि कंग्रस्य निवर्शनतः ।। २६ ।।

तामगी तिरतो ब्रह्मा वीणातनता तरस्वती । क्रिन्चे वक्षमन्ध्यदेव-दानव-मानवाः ।। २७ ।।

- तंगीत रत्नाकर - प्रथम त्वराध्याय

<sup>।</sup> तंनीत दर्बन, पं0 दामोदर, पु. 13.

अर्थात - जगत्यालक, सब कुछ जानने वाले पार्ततीय ति भगतान इंकर गीत में प्रमन्न होते हैं, गो पियों के पति अनन्त भगवान श्री कुष्ण दंशी की धवनि के वहां में हो जाते हैं। मुष्टिकत्ता भगवान ब्रह्मा सामदेव की गीति में आसवत हैं तथा देवी सरस्वती वीचा में आसवत हैं। जब देवी-देवताओं की यह स्थिति है, तब यक्ष, गंदर्व, देव, दानव, मानव की बात क्या है।

प्राचीन काल ते ही महात्माओं ने तंगीत को ईश्वरीय वाणी माना है। नाद को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है जो तंगीत का मूलाधार है। ब्रह्म ईश्वर की भाति नाद भी तर्वष्याप्त है। यह ब्रह्मांड ही नादमय है, जो तंगीत का प्राण है। उपनिषद व पुराणों में तंगीत को लय-ताल-वाध विशेष के तंथोजन ते परिमार्जित भीत के स्थ में उल्लिखित किया नया है। वैते विदानों ने यह भी कहा है कि 'तंगीत' शब्द की विस्तृति या व्याप्ति वैदिक काल ते भरत काल तक गीत या अधिकतम वाध तक ही ती मित रही है।

तंगीत देवभाषा है। देव-वाणी है। मानव की कौन कहे, स्वयं परमपिता परमेशवर भी इतते आबद हैं, गुलगान करते रहते हैं। तंगीत के तंबंध में अख्यि विश्व के पालनकत्ता स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है -

> "नाहं बतायि वैकुठे, यो निना हृदयं न च । मद्भक्ता यत्र गावन्ति, तत्र तिक्ठायि नारदा।"

तंगीत का आविभाव तृष्टि के तमय ते हुआ माना जाता है, क्यों कि तंगीत को भी ब्रह्म के स्प में पृतिष्ठित किया गया है, इते अपने आप में ब्रह्म त्वस्थ माना गया है।

संगीत मानव आत्मा को प्रकाशित करता है. मानव बद्धि-मत्ता को वित्तृत करता है और ब्रह्मकान की प्राप्ति में तहयोग बरता है। यह अखिन किया में नर्वमान्य है तथा मानव के अन्तर्मनो-भावों को तंबरित करने के माध्यम के स्थ में प्रयुक्त होता है। विद्वानों का विचार है कि मनोभाव चाहे तुख्द हो या दुः बद तंगीत को तकिट के जा दिकाल ते ही मनीभावों को अभिव्यक्त करने के नरत नैतर्गिक माध्यम के त्य में पृथीय किया जाता रहा है। क्यों कि पारंभ ते ही मानव अपने शौर्वाताह, हर्षोल्लात और शोकीरताप को इनके दारा मुर्तस्य प्रदान करता रहा है। मानव ही क्या जह कही जाने यांनी बुकृति और मुध्कितावम् किंत रेतना वाने वश-वधी तक अपने भावोदेक को एकट करने के निये इनका तहारा नेते हैं। प्रिया धारित्री के विरहोत्ताव ते बूंद-बूंद निधनते बादन धारा तार के स्थ में नर्तन का मादक द्वाय उप तिया करते हैं और इधर विवासियन से उच्छातिल धरती अपने उचाम बलार के तर्म हत्तीं ते उत्तेन तटबन्धीं वर मर्दन वाच देती हुई नर्रान के वृभाध को तीव्रतर बना देती है और इन दोनों के बाय तहबर बधू-बधी और विट्य-वल्लरी नर्ग ताकाओं के तमान अपने त्वतः त्यूर्त विविध नाट त्वस्य

गीत वितान ते घरती, आकाश को रक्तय बद बना डालते हैं। गान, नर्तन और वादन की यह दिन्य तमन्विति ही तो अनाहत तंगीत है और अनाहत नाद केवल क्ल्पना के विरते तमाधित्य भावयोगी ही इत तंगीत का रत्यान कर वाते हैं।

तंगीत को जब नाद ब्रह्म कहते हैं तो अखिन ब्रह्मांड का त्याय नाद मय माना जाता है। ब्रह्मांड तंगीतमय है। पयन के प्रयाह, प्रपात के अवतरण, तित् के अभिनरण, विद्यों के नुंजन, पश्चों के उन्मदन और प्रिश्चों के रोदन में भी नाद के तीष्ठ, मध्य और मन्द स्थ त्यरों के आरोह-अवरोह और तय में गति-यति त्याय तुनी-तमझी जा तकती है। विदानों के अनुतार तरणम ... का प्रादुभाव पशु-विद्यों की बोली ते हुआ है। तंगीत दर्मण के रचनाकार दामोदर पंडित के अनुतार मयूर ते घडज, चातक ते बच्ध, अजा ते गंधार, ब्रोंड व ते मध्यम, को किन ते पंचम, दर्दुर ते देखत तथा गज ते निवाद त्यर की उद्भृति हुई है। तंगीत का आचात केवा और कावली में ही नहीं, बातक के क्रन्दन में भी है।

है उतका मर्म तमझने के लिये में। तुल्य ममता भरित कान की। गायन या गीत के प्रथम त्वर जाहत हृदय ते पूटे थे, भने ही जाहति का कारण प्रणय जन्य तीच्र उदेन रहा हो या नैराज्य जन्य तरम अवताद।

वैते तंनीत बाह्य ताधनों की वृतीका नहीं करता। स्वर

जब राग बनकर निर्बन्ध पृतुत होने लगते हैं तो तिर में धूर्णन, करों में ताल और पाँचों में जिरक अनायात उत्पन्न होने लगते हैं। ये न किसी झाम की प्रतीक्षा करते हैं, न प्रक्रिक्श की। इसलिये लोक-गीत, लोकधुन और लोकनृत्य भी इतने आकर्षक होते हैं। तंनार का प्राचीनतम शास्त्रीय गीत, नृत्य और वाय स्वतः स्पूर्त हैं। शास्त्रीय काच्यों, छन्दों, रागों व तालों का उद्गम इन्हीं अनगढ़ भावों, धूनों और करतालों ते हुआ है। भारत में भी अग्वेदीय अवाओं और ग्राम तथा अरण्यक तामगानों की तृष्टि अपढ़ जन-जातियों के आश्चर्य भय और पीड़ा के त्रिक पर तथे अवस्थित कोलों धुनों और परवालन ने हुई है।

# तंगीत - अध्या रिमक व्याख्या

हमारे भारतीय तंत्वृति की अध्यातिमक परंपरा और मान्वतानुतार बान का अनादि भंडार येद माना जाता है। वहां तक तंगीत का पुत्रन है, तामवेद तंगीतमय कहा गया है। येद विषय का तर्योच्य और अनादि बान है। कित शब्दात्मक येद को तुना, बड़ा जाता है, उतका तूक्ष्म या अभौतिक त्य, जितको पुरोबाद, कहा बाता है, वह अनादि और अनन्त है। वह उती अध्यक्त बरब्ह्म का कुन है, जितते इत वंबभौतिक विषय का आधिर्भाय होता है। जित पुकार विषय का पुरवेक त्यून बदार्य ब्रह्मा की तन्याताओं ते पुक्ट होता है, उती पुकार वहां का बान भंडार भी उती अनन्त बान-स्त्रोत ते आता है। इती कारण वेदों को इंश्वरीय ज्ञान कहा गया है। वेदों का ज्ञान तत्य के उपर आधारित है और वेदों में शत अथवा नत्य को ही मनुष्य के तदाचार अथवा धर्म की एक मात्र कतौदी माना गया है। वेद अध्यात्मिक ज्ञान का नकते बड़ा स्त्रोत है। महाविदान अरविन्द धौष्म के अनुतार !-

"वेद संतार के तवाँ त्तम और गंभी रतम धर्मों के आदि स्त्रोत हैं, ताय ही वे कुछ तूध्मतम पराभौ तिक दर्मनों के भी मूलाधार हैं। वास्तव में वेद इन तबते जेव आध्यात्मिक तत्य का नाम है, जहाँ तक मनुष्य का मन गति कर तकता है।"

वस्तुतः वेद मनुष्यकृत नहीं, ईश्वर प्रेरित है और जब हम वेद ज्ञान को ईश्वर प्रेरित त्यीकार करते हैं तो किर इतमें कुछ तन्देह नहीं रह जाता है कि उनमें जो तिद्धान्त करानाये नये हैं, मनुष्यों को जिन कर्ताच्य कर्मों के पालन करने का उपदेश दिया नया है, वे किसी एक तमान या जाति के सिवे नहीं हो तको, वरन् उनमें जो तत्व पावा जाता है, वह तार्वभीम है।

<sup>।</sup> तामवेद, तं भी राम शर्मा, तैत्कृत तैत्यान, बरेली, पू. 16.

तंगीत के तंदर्भ में वेदों का अनन्य महत्त है। वयों कि वेद भी इंश्वर में रित वाणी है और मंगीत स्वयं इंश्वरीय वाणी माना गया है। वेदों में तामवेद तंगीतमय है और गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है -

#### "वेदाना तामवेदो अस्मि।"

तामवेद चारों वेदों में तबते छोटा है। वैदिक मन्त्रों का तत्वर उच्चारण विद्वानों में अति प्राचीनकाल ते प्रचलित था। अनेक विद्वानों का मत है कि उस समय त्वरों की तंख्या आजकत की भाति नहीं वरन् अद्वारह थी। बाद में वर्ष एक कारणों ते त्वरों की तंख्या घटा कर तात कर दी नई, वे हैं -

- ।. उदारत
- 2. उटा तततर
- उ. अनुदारत
- 4. अनुदारतातर
- 5. त्वरित
- 6. त्वरितोदाता सर्व
- 7. एक श्रीत।

विदानों के अनुतार इनके प्रयोग इत्यादि में अशुद्धि होने के कारण, इनकी संख्या तीन मानी जाने तनी। जो तामनान की परम्परा कही जाती है।

वैसे भी वेटों की श्रुति परम्परा उद्गान धारा ही जीतन्त रही है। इसी लिए वैदिक मनी कियों ने स्वराधात को महत्ता प्रदान कर, वेट मन्त्रों के गायन में उदारत, अनुदारत और स्वरित स्वरों को महत्वपूर्ण माना है, जिनमें संगीत के सप्तस्वर विद्मान हैं। उदारत में निकाद और गान्धार, अनुदारत में कक्ष्म और धेवत एवं स्वरित में बहुब, मध्यम एवं पंचम स्वर माने गये हैं। वेद मन्त्रों की शुद्धता के रक्षक स्वर और वर्ण ही है। अतः वैदिक मंत्र स्वर, लय आदि के कारण संगीत तरवों से समन्वित तथा गय हैं।

वैदिक काच्य में यथि श्रग्वेद, यजुर्वेद और अथवेद के मंत्र तंगीत की दृष्टि ते उल्लेखनीय है, तथायि तामवेद में तंगीत का जितना परिपाक हुआ है, वैता अन्यत्र दुर्लभ है। वेदों में आर्थिक तंगीत, गाधिक तंगीत एवं तामनात की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिनने बाद में तप्तत्वर, ग्राम, मूर्णना इत्यादि की न केवल उपलब्धता ही तुलभ हो पाई है अमितु भारतीय तंगीत की एक विक्रिक्ट परंपरा का ग्रवाह भी हम तोगों को तहज उपलब्ध हो तका है।

वेद ते लेकर पुराण, उप निषद इत्यादि में भी तंगीत का उल्लेख ब्रह्म के एक स्प'नाद-ब्रह्म' के स्प में उल्लिखित किया गया है और तृष्टि में ही तंगीत को निराकार ब्रह्म-नाद ब्रह्म स्वर-ईश्वर क्टकर तंबोधित किया गया है, अतस्य उप निषद एवं उप निषदों में ब्रह्म की वर्षा के बारे में कुछ उल्लेख प्रस्तुत है। जितते उप निषद के तंबंध में तो प्राप्त तंगीत-ग्रहम के उल्लेख उपलब्ध होते है। परम तत्व ब्रह्म को उपनिषदों में भी मान्यता दी गई है। वस्तुत: उपनिषद भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों कि जब-जब तंतार में दर्शन और धर्म, बुद्धि और प्रश्ना, विज्ञान और नैतिकता में तमन्वय की आवश्यकता पड़ती है, उपनिषद ही तंतार का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं।

उप निषद का शा जिदक अर्थ होता है - उप + नि + तद =
निषद बदा तहित बैठना यानि गुरू के तमीय उपदेश तुनने के लिये
बदा ते बैठना। डाँ० राधाकृष्णन के अनुसार उप निषद का अर्थ उत
बान ते हैं, जो अप को नष्ट करके हमें तत्य की और पहुँचने के योग्य
बनाता है। आधार्य शंकर के अनुसार "वाह्य बान" उप निषद कहनाता
है।

उप निश्दों की तारत विव मंख्या विवादात्यद है। ताधारणतः उप निश्दों की मंख्या 108 मानी जाती है, इनमें ने दत उप निश्दें मुख्य हैं – इंग्र, केन, प्रम, कठ, माण्डू वय, ते तिरीय, रेतरेय, मुण्डक छान्दोग्य और बृहदारण्यक। उच निश्द नय और यद दोनों में है।

उप निकटों का टाँन बिक्यों के जीवन का टाँन है। तत्व विचार की तमस्था उनके जीवन की बीज है। इनमें बरमतत्व के विचार में कुमशः विकास मिलता है। जिकातु मुनियों ने परमतत्व को भिन्न-भिन्न दृष्टिलोगों ने जानने की चेष्टा की है। 'नृष्टि रचना में परम तत्व', धार्मिक जगत् में परम तत्व, और मनोवैज्ञानिक जगत् में परम तत्व। अन्त में वे इन परम ज्ञान पर पहुँचे हैं कि आत्मा, प्रकृति, ईंग्वर तथा तृष्टि रचना का और अध्यात्मका परम तत्व एक ही रहस्यमय ब्रह्म है।

उपनिषदों के अनुतार जगत का तार या परम तत्य ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य, तत्य, ब्रान, अनन्त और दुद्ध चैतन्य है। ब्रह्म ही तबकी आत्मा है। ब्रह्म ही तमत्त गमन का तत् है, ब्रह्म ही ब्रान है। उपनिषदों के तत्तमित, अयमात्मा ब्रह्म तथा तर्य खिन्तदं ब्रह्म बत्यादि महायावयों में यही बत्नाया गया है कि यह ब्रान ही तमत्त जगत् का तत्व है। वही आत्मा है और यही ब्रह्म है। ब्रह्म अनादि अनन्त है, यह अन्तः त्य भी है परन्तु किर भी घरात्पर है, किन्तु जगत् उनके एक अंश मात्र ते बना है। ब्रह्म ही बीठ जनत् का कारण है। ब्रह्म पूर्ण है।

ब्रह्म अद्वेय नहीं है। "मुण्डकोय निषद" के अनुसार "ओ म्" ब्रिक्स धनुष्य है, आत्मातीर है और ब्रह्म उतका नश्य है। हमें एकागृधित होकर निकान को केम्ना वा हिये।

उप निष्यों में इहम के दो क्यों का कौन किया गया है -वर और अपर, निर्मुण और तमुण, वर इहम अतीम नित्याधि, निर्मुण, निष्युर्वय और वरात्वर है। विधानों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। "अहं ब्रह्मारिम" तथा "तत्वमित" की अनुभूति इस तत्य को प्रकट करती है। क्यों कि जीवारमा भी परम स्प में ब्रह्म ही है। आत्मा अन्तर्यामि है। जीव की चार अवस्थायें हैं -

- ।. जामृत । किया,
- 2. स्वप्न ।तेजना.
- उ. तुषाप्त ।प्रज्ञा।, और
- 4. तुरीय । आत्मा।।

आत्मान चेतन हैन अचेतन। बल्कि एक अदेत वित्रव चेतन है। यह आत्मा ही ब्रह्म है।

जीवारमा यांच कोधों ते युक्त है - अन्त्रमय कोध, प्राणमय कोध, मनोमय कोध, विज्ञानमय कोध और आनन्द्रमय कोध।

ज़ह्म ते ही जनत् का विकात माना नवा है। ज़हम । आत्मा।
ते आकाश, आकाश ते वायु, वायु ते अग्नि, अग्नि ते जन, जन ते
बृथ्वी और बृथ्वी ते वीधे।

इत तृष्टि को ही ब्रह्म की तीला कहा है, जो आनन्ददायक है और ब्रह्म के जो त्वल्प लाकार या निराकार त्य में प्राप्त होते हैं उनका भी अंतिम तहय न केवल परम तत्व की प्राप्ति है अपितु आनन्द की अनुभृति कराना है।

## संगीत की उत्पति

मंगीत की उत्पत्ति के मंद्रंथ में हमारे ग्रन्थों में ऐतिहा निक उल्लेखों के माध्यम ने अनेक उपक्यान प्रयानत हैं। वैसे यह तत्य ही है,हमारे धार्मिक व अध्यात्मिक जीवन के ताने-बाने ने प्रारम्भ ने जुड़े होने के कारण यह धार्मिक उपख्यानों के नाथ प्रारम्भ ने ही आबद है। हमारे देवी-देवताओं, बाब्यों, मुनियों, गंद्रंथों इत्यादि भी नंगीत के न केवल अनन्य नाधक हुये हैं, अपितु नीधे-नीधे जुड़े भी रहे हैं। इन हेतु अध्ययन के फलस्तस्य यह प्राप्त होता है कि नंगीत की उत्यत्ति के बारे में जितने भी विचार नामने आते हैं उन्हें तीन वर्गी में बीटा जा नकता है -

- ।. प्रकृतिक अधार,
- 2. धार्मिक जाधार, तथा
- 3. मनोवैद्या निक आधार।
- 1. पुरकृतिक आधार के अन्तर्गत वे तथ्य व धारणार्थे आधार त्यस्य तामने आते है, जिनमें पृष्णतः तो यह कहा जाता है कि तृष्टि के ताय ही तंगीत भी धारती वर आविभेवित हुआ तथा तृष्टि में विकात के ताय-ताय तंगीत का भी विकात हुआ। विकात के इत कम में ज्यों-ज्यों मानव के मन-मतित्यक की यरिय व्यता बढ़ती नई, तंगकृति-तभ्यता की ताहवर्यता जैते-जैते बढ़ती नई, तंगकृति-तभ्यता की ताहवर्यता जैते-जैते बढ़ती नई, तंगीत भी ताय-ही-ताय

अपनी उप तियति दुई कराती हुई विकास के इस दौर में शा मिल रही। ग्रन्थों में यह भी उल्लेख मिलता है कि हमारे संगीत के विभिन्न त्वरों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के बशु-प क्षियों की ध्वनियों ने ही हुई है।

बृहददेशी भें उल्लेख मिलता है। -

ष्टिजं वदति मयूरो, ऋष्मं चातको वदेत । अजा वदति गान्धारं, क्रोंचो वदति मध्यमम् ।।

पुष्प ताधारणे काले को किनः पंचर्म वदेत। प्रावृद्काले तम्प्राप्ते धैवर्त दुद्धीं वदेत ।।

तवंदा च तथा देपि, निषादं वदते गजः।।

अर्थात - मोर षड़ में बोलता है, चातक श्रव्म में, अवा नंधार में, जबकि क्रैंच मध्यम स्वर में बोलता है। नव पुष्प अंकुरण काल में कोयल पंचम स्वर में बोलती है। मेदक दैसत स्वर में बोलता है और हाथी निवाद स्वर का उच्चारण करता है।

<sup>।</sup> मतंत्र पृणीत बुहददेशी, लंगीत कार्यालय, हाक्टत, 1976, पू. 6-7-

पंत दामोदर कृत तंगीत दर्णंग में मुख्य तात स्वरों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न उल्लेख मिलता है।—

> "म्हाजं वदित मयूरः पुनः त्वरमृष्यनः यातको बूते । गाँधाराख्यं छागो निगदित य मध्यमं क्रोंचः ।। गदित पंचममं चित्रवाक्षिको रहति देवतमुन्मददर्दुरः । ब्राज्यमाहतमस्तककुन्जरो गदितना निक्वास्वरमं तिमम् ।।

अर्थात - मोर बड़व स्वर का उच्चारण करता है और चातक श्रवमीच्चार करता है। बकरा गंधार स्वर का उच्चारण करता है। कृष्टि मध्यम स्वर उच्चारता है। को किन पंचम में बोनती है। मस्त मेदक देवत स्वर का उच्चारण करता है। बब हाबी के मस्तक पर जंब्रा का आधात किया जाता है तब वह अपनी नाक में ते जंतिम स्वर निकाद का उच्चारण करता है।

उन्लेख की तमता-विभिन्नता को भी हो, तंनीत का उद्गम ही मानव जाति के डद्भव के ताब हुआ है। मानव का जैते ही नेत्रोत्मीलन

<sup>।</sup> वं दामोद्दर कृत तंनीत टार्ग, तंनीत कार्यांतव, हाथरत, 1950, पु. 70-

हुआ, उसके केंठ से ध्वनि निःसृत हुई, रूदन-गान का स्थानार सामने आया तथा मानव विकास के ताथ संगीत का विकास हुआ। तृष्टि और संगीत की उत्पत्ति के संबंध में जब सम्यक् विधारधारा पर ध्यान दिया जाता है तो प्रकातः यह मत सर्वस्वीकार्य है कि भारतीय परम्यरा झान, इतिहास, तृष्टि के रचयिता के स्थ में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। भारतीय वैदिक मतानुनार भी तृष्टि परमात्मा की रचना है। तृष्टि की रचना के उपरान्त प्यवस्थित संधालन हेतु ईश्वर ने विविध क्लाओं विधाओं का प्रतिमादन, वैदिक झान यितामह ब्रह्मा के द्वारा श्रम्थों, मुनियों, संध्यों को प्रदान किया। स्थोंकि संगीत के सप्तत्वरों का आदि-स्थ नाद ब्रह्ममव ऑकार है।

पात्रवात्य मनीधी हमींत के अनुतार प्राकृतिक रवना इम का प्रतिमनन ही तंनीत है। ज़ीक विचारक पाइयानारत के अनुतार तंनीत विश्व की अनुरेशु में तर्वत व्याप्त है। प्लेटों का मत है कि तंनीत तमत्त विकानों का मूलाधार है तका ईतवर के दारा इतका निर्माण विश्व के वर्तमान वितंवादी प्रवृत्तियों के निराकरण के तिवे ही हुआ है।

तंगीत की उत्पत्ति के प्राकृतिक आधार के तंदिर्मित कारती की रक क्या भी प्रचलित है, जिसके अनुतार क्ष्मरत मूला वैनम्बर को ब्राह्मन नामक करिशता द्वारा एक बत्यर को तहेन कर रहने तथा एक बार तीव्र प्याम लगने पर खुदा बन्दगी की और ते पानी बरतने पर पानी की बूंदों का पत्थर पर पड़ने पर तात दुकड़ों में विभवत होकर तात ध्वनियों के प्रस्कुटन का उल्लेख मिलता है।

2- धार्मिक आधार के अन्तर्गत तकते त्यावत बुनियाद है भारतीय तंगीत का धर्म एवं अध्यादम से जुड़ा होना। इतना ही नहीं प्रायः हमारे तभी देवी देवता तंगीत से जुड़े हैं। भगवान ग्रेंकर, में। तरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान ग्रेंका इत्यादि देवी-देवता तो हमेशा किती-न-किती वाध के ताय निरूपित किये जाते हैं। इत तंबंध में तो प्रकृत पृक्टी करण यही हो तकता है कि हमारी तंगीत कला के आदि प्रेरक व उपदेश देवी-देवता ही रहे हैं। भारतीय परंपरामुतार ब्रह्मा और प्रिम्म तंगीत के आदि आचार्य हैं। यही दोनों तृष्टि के उत्पत्ति कर्ता व तंहारकर्ता भी है। यही दोनों तृष्टि के उत्पत्ति कर्ता व तंहारकर्ता भी है। यही दोनों तंगीत ही नहीं, अन्य विधाओं के भी आचार्य माने गये हैं। कत्यभेद ते कभी प्रधान ब्रह्मा होते हैं तो कभी प्रधान शिम्म और कभी भगवती भी प्रधान होती हैं। कित कर्प में जितकी प्रधानता होती है उत कर्ष के विधाओं के कर्ता भी वे ही होते हैं।

दित्तिलय ज़ैंब में ब्राप्त उल्लेख के अनुतार ब्रह्मा के दारा वृद्यत्तित नान-वाध को नारद ने तैतार में वृद्यतित किया।

'नंदिकेचर कारिका' सर्व 'स्ट्रडमस्ट्मव तून विवरग' आदि

ग्रंथों में प्राप्त उल्लेख के जनुतार जा दिदेव भगवान शंकर को नंगी तो त्य तित का कारक बताया गया है। चत्तुतः नंगीत वह तुन्दर तुरीभ, तरत पदम है, जो बिना त्यमं के प्राणदायक शीतक जोनका के खिनता ही नहीं। हमारे श्रिथों व जाचार्यों का विश्वचात है कि भगवान शंकर के डमरू ने वर्ष और त्यर दोनों ही उत्पन्न हुये।

इतना ही नहीं देव ब्रह्मा और देवी नरस्वती मंगीत के आदि प्रेरक के स्पर्भेमाने जाते हैं। ब्रह्मा के मूल में ही बब्द या नाद की अवस्थापना है।

ाकुर जयदेव तिंह के अनुसार -

तिय, ब्रह्मा, तरत्यती, मंध्यं और किन्नर को, ने हम अपनी तंनीत कता के आदि प्रेरक मानते को आये हैं, इतके मूल में यही भावना है कि तंनीत कता देवी ब्रेरणा ते ही प्रादुर्भूत हुई है।

में तरत्वती को तंनीत क्या की जननी क्टा जाता है। तरत्वती कटा की वह शक्ति हैं, जिसके दारा ब्रह्मा में नित्तितीतता आती है। इसी शक्ति ते ही ब्रह्मा विश्व का निर्माण करते हैं। इस शक्ति का वर्षां है शब्द या नाद। अतः तरत्वती तंनीत इत्यादि सामित कराओं की जननी करी नई हैं।

धार्मिक मान्यता के आधार पर ही कुछ विदानों का मत है कि संगीत की उत्पत्ति 'ओ म्' ज़ब्द ते हुई है। 'ओ म्' ज़ब्द एकाक्षर होते हुये भी उ-उ-म, इन तीन अक्ष्रों के मेल ने बना है। तीनों अक्ष्रों के मेल ते इनकी ध्वनि एक हो जाती है, इनमें तीन अक्षर कुमज़: तीन शक्तियों का बोध क्राते हैं।

- अ तृष्टिकरतां ब्रह्मा उत्परित कारक
- उ गाननकतर्ता, रक्षक, शांवित के प्रतीक विष्णु
- म तंहारकारक, महेश शिवत त्यस्य भनवान शंकर

वस्तुतः यही 'ओऽ म् शब्द ही तंगीत के जन्म का मूल त्त्रोत है। प्रायः तभी क्लार्थे इती ओम शब्द के विशाल नमें ते जाविभूत हुई है। इत तंदमें में तंत्रों में रेता वर्णन मिलता है -

> "अकारो विष्णु रूदिदण्ट, उकारास्तु महेत्रवरः। मकारेष्येष्यते बृह्मा वृज्येन मधीमतः ।।"

अर्थात् - अकार विष्णु का वाचक, उकार महेत्रवर का वाचक और मकार ब्रह्मा का वाचक है, ऐता ही मत तर्वमान्य है।

3. <u>मनोवैशानिक आधार</u> - तंगीत की उत्पत्ति के तंदमें में मनोवैशानिक आधार की परिकल्पना, विदानों ने तृष्टि रचना सर्व तदुवरान्त मानव के मन-महितक के कृषिक विकास तथा सामा जिंक परिवेश के साय नामंजरयता के आधार पर की है। इसके पीछे यह भी मूल तत्व तथा भावना काम करती है कि तंगीत में अन्तर्मन के भावों को व्यक्त करने की अधितीय क्षमता है।

ठाकुर जयदेव तिंह के अनुतार इत धारणा के अनुतार तंगीत का उद्भव भावव्यं जक ध्वनि । [http]ectional Cry । ते हुआ है। यही ध्वनि, भाषा और तंगीत दोनों का मूल है इती लिये शब्द-इह्म-नाद इहम के स्य में इहम को उल्लिखित किया गया है। मानव की कौन कहे, पशु-यधी भी जब अपने मन की विशेष अवत्या को, मनोगत भावों को व्यक्त करते हैं तो भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इती कारण कहा भी जाता है कि तंगीत का तंबंध मनोविद्यान ने त्वतः जुड़ जाता है।

हत तंदमें में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक ऐसा विधार आता है कि तृष्टि के उद्भव के बाद जब मनुष्य का तामा जिक जीवन पारेंग हुआ होगा और तब जबकि भाषा का विकात नहीं होगा, तंभव है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उध्यारण ते एक दूतरे ते अपने भावों का तंबरण किया जाता रहा होगा। तमीय बैठे व्यक्ति या अवेधाकृत दूर बैठे व्यक्ति ते गंद्र-तार रतर की ध्वनि उत्यादित कर, कुछ तकत के माध्यम ते तंबर्क भाषा का प्रयोग किया जाता होगा। पाश्चात्य विकान कृष्यं के अनुनार - संगीत का बन्म एक त्रिक्षा की विभिन्न कृष्याओं के तमान मनोविक्षान के आधार पर हुआ, जिस प्रकार एक बातक रोना, चित्ताना, हंताना, माना आदि कृष्यों मनोविक्षान के माध्यम ने आवश्यकतानुतार त्वयं तील जाता है, उती प्रकार तंगीत का प्रादुर्भाव एवं विकान मानव में मनोविक्षान के आधार पर स्वतः कृमिक स्व में हुआ है।

तंगीतोत्पत्ति के मनोवैद्यानिक दृष्टिकोण को प्यक्त करते हुये प्रतिद्व विदान हल्टो रिश आयोवो । Hullerish Iobo । ने "Me leistory of Music " में निहा है कि "तृष्टि का जब तृजन हुआ, तब वृल्य और नारी के प्रका मिलन अभिनार पर जो त्वर मुखरित हुये वहीं तंगीत बन गया। वे त्वर इतने मधूर व आकर्षक ये कि जितको तुनकर कोई भी प्राणी आत्मिविभौ रित हो तकता या, क्यों कि वे त्वर मधूर ध्यों के विद्यान नमें ते प्रतूत हुये थे। इन्हीं त्वरों का आने क्लकर तंगीत के स्थ में विकात हुआ। मि0 बार्ज को के अनुतार, तृष्टि के जन्म के ताय ही तंगीत का जन्म हुआ। बालक जन्म तेने के बाद रोता है — बोलता नहीं। तात्वर्य है कि भूक-प्यान की अभिन्यक्ति तथा अन्य बुकार के भावों की अभिन्यक्ति वह दवनि के माध्यम ते

करता है, जो तंगीत का ही एक स्प है।

मुप्रतिद्ध इतिहानकार अर्लेन्टाइन के मतानुनार नमाज की स्थापना के बाद जब मानव भाषा, रहन-तहन, सामाजिक व्यवहार आदि में तरहिन दृष्टि ते विकतित अवस्था को प्राप्त कर निया गया तब उसका ध्यान तंगीत की और गया होगा अक्षानावस्था में तंगीत यर विवार करना संभ्य नहीं है। सभ्यता के विकात के साथ ही तंगीत का जन्म होना तंभ्य है।

इतिहातकार बेंग्न स्लो के अनुसार - भारतीय तंगीत बहुत प्राचीन है। युरातत्वीय सुदाई में प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों के अध्ययन ते यह बात तिद्ध हुई है कि ईता ते पन्द्रह बीत हजार वर्ष पूर्व भारतीय संगीत का जन्म हुआ होगा। भारत ने ही किया को सर्वप्रम संगीत का उपहार दिया।<sup>2</sup>

## तंगीत ।ध्वनि। की वैद्या निक अवधारणा

ध्यनि, जिते अनुवी में Sound स्ताउन्ड। क्टा बाता है, उर्वा का एक

<sup>।</sup> भारतीय तंनीत का इतिहात, उमेश बोशी, वृ. 23.

<sup>2</sup> वहीं, मृ. 24.

स्प है। वैज्ञानिकों का ऐता मत है कि उर्जा का कभी नाजा नहीं होता है। यह एक स्प ने दूनरा स्प बदलता रहता है। वैज्ञानिक तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जब किती वस्तु में लंपन या आंदोलन होती है तो इसके त्यान या अवस्था में परिवर्तन होती है। यह कंपन अगल-बगल के परिवेश । वायुमंडला को भी आंदोलित करती है। कंपन या आंदोलन हेतु की गई किया में जो उर्जा दी जाती है, वहीं संघरित होकर ध्वनि के स्प में सुनाई पड़ती है, वस्तुतः ध्वनि तरेंगे वायुमंडल में संघरित होती है और उत्पादित होने के उपरान्त इन्हीं तरेंगों के माध्यम ने एक स्थान ने दूतरे स्थान तक पहुंचती है। ध्वनि का उत्पादन उर्जा के तंचरण पर आधारित रहती है। बन कल लगाकर कहीं कंपन या आन्दोलन उत्पन्न किया जाता है सब ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के बारे में कहा गया है -

"Sound is any vibratory disturbance in a material medium, which causes Auditory sensation to a normal ear."

नाट रवं ध्वनि का तंबंध जनन्य माना जाता है। हमारे केंठ ते उत्यन्त ध्वनि के तंबंध में तंनीत रत्नाकर में उल्लेख मिनता है कि "आत्मा विवस्माणो यं मनः प्रेरयते मनः।
देहस्यं विह्माहन्ति त प्रेरयति मास्तम ।।
प्रहमग्रन्थित्यतः तो ध्यं कृमा दूर्व्यये चरन।
ना सहत्कारुम्धारियेष्या निर्मावयति ध्वनिम्।।"

सं रत्नाकर, पुर खंड, पू. 64

अर्थात - कुछ कहने की इक्षा होने पर आत्मा ते मन को प्रेरणा मिलती है, मन देह में स्थित बहिन का आहना करता है, आहत बहिन वायु को प्रेरणा देती है। इहमज़ीय में स्थित वायु इम्बाः उद्ध्वमार्ग की ओर तंबरण करता हुआ नामि, हृदय, काठ और मूर्धा में ध्वान का आविर्भाव करता है। मानव के अरीर में आहत नाद की उत्पत्ति का यही प्रकार है।

ध्वनि के तंबंध में शास्त्रों में यह उत्लेख मिलता है -"देशे देशे बुवुत्तोऽतौ ध्वनिर्देशीत तंहित: ।"

अर्थात् - देश-देश में ध्वनि की यह प्रवृतित है, जित कारण इते देशी की तका प्राप्त है। ध्वनि के संबंध में यह भी उल्लेखनी स है।-

"ध्वनियाँ निः षठा क्षेया ध्वनिः तर्वत्य कारणम्। आकृत्ति ध्वनिना तर्व जनत् त्यावर जंगमम्।। ध्वनित्तु दिविधः ग्रोवतो व्यवताव्यकत विभागतः। वर्णोगायम्नाद व्यवतो देशी मुख्युगागतः ।।"

अर्थात् - ध्वनि अमी किन्न शिवतः है और यही तबका कारण है। स्थावर-जंगम, तारे जगत् पर ध्वनि का प्रभाव है। ध्वनि के व्यक्त एवं अव्यक्त दो विभाग है। जो ध्वनि क्योँ द्वारा मुख ते व्यक्त होती है, वह देशी है।

### जाधारभत तत्व

मानव का जन्म ते लेकर मृत्यु तक की बाना नादमधी है। एक ओर नाद ने जहाँ हृदय को उल्लातित किया है, भौतिक त्तर पर तूप्त कराते हुये प्रेयत मार्ग की प्राप्ति कराई है, वहीं मनता त्तर पर आदिमक आनन्द का अनुभव कराने में भी यह नाद तक्ष्म रहा है।

<sup>।</sup> निबन्ध संगीत, भी नर्ग, पू. 76.

इसी नाद का आध्या तिमक स्वल्य कृष्टि के पुलय काल तक आत्मोपलिख्य कराने में तक्ष्म रहा है। "नाद-इस्म" अलो किक एवं अती मित
आनन्द प्रदान करने वाला वह आत्मिक तत्व है, जो मानव मात्र में
उर्जा एवं कल्याणकारी भावनाओं की उत्पत्ति करता है। इतकी
अनुभूति का तहज एवं तरतत्म ताधन तथा ताध्य है "तंनीत"। महाराजा
भर्तृहरि ने अपनी युस्तक वावक्ष्यदीय में नाद को इस्म मानते हुये कहा
है -

"अना दिनिधर्नं ब्रह्म शब्दव्यायदक्ष्यम् । विवर्तते अये भावेन पृक्तिमा जगतोयतः ।।"

अर्थात् - नादस्थी ब्रह्म अनादि, विनाशर हित तथा अक्षर है और उसकी विवर्त बृक्तिया ते ही यह जग भातित होता है, क्यों कि इत जगत् की चर और अग्रर प्रत्येक वस्तु में नाद व्याप्त है।

अध्यात्मवादियों के अनुतार जित प्रकार ग्रहम के बिना तृष्टि की कत्वना अतेभव है, ठीक उती ग्रकार प्रकृति और जगत की ग्रत्येक वस्तु में तंगीत की अधुन्न और अर्बंड धारा विध्मान है, और अप्रत्यध स्य में तंगून वायुमंडत ही तंगीतमय है।

भारतीय तंगीत के महान जाचार्य मतंत्रमुनि ने ज्याने ग्रंथ बृहददेशी में इत नाद की महत्ता का विशेष निल्वण किया है - "न नादेन बिना गीतं, न नादेन बिना स्वराः। न नादेन बिना नृत्यं, तस्मान्नादात्मकं जगत्।।"

अर्थात् - नाद के बिना कोई गीत नहीं, नाद के बिना कोई स्वर नहीं, और नाद के बिना कोई नृत्य भी तंभव नहीं, अतश्व तंपूर्ण जगत् ही नादमय है।

भारतीय परंपरानुतार चराचर जगत् ही नाद ते उत्पन्न हुआ है। बृहददेशी में यह उत्लेख मिलता है -

> "ध्वनियाँ निः परा श्रेया, ध्वनिः तर्वत्य कारणम्। आकान्तं ध्वनिना तर्वं जनत् त्यावरज्ञः गनम् ।।"

अर्थात् - अक्षित जगत् की उपत्थिति का कारण नाद ।ध्विन। ही है। नाद ही जगत् में ट्याप्त है, वहीं परायो नि है।

तंगीत रत्याकर में उन्तेख मिनता है -

"वेहें नवे तर्वभूताना विकृते जनदारमना । नादब्रह्म तदानन्दम दितीय मुकारमहे ।।"

प्रयाति - नाद ब्रह्म तमस्त भूतों का बेतन्य है, उसते वृषक वराचर प्रयंव

की प्रतिति अविधा के कारण होती है। आनन्दस्य नाद उपास्य है। अन्य उल्लेख के अनुसार -

> "नादस्यः त्मृतो ब्रह्मा नादस्यो बनार्दनः । नादस्या पराशक्तिनांदस्यो महेश्वरः ।।"

> > - बृहददेशी ।। ।७ ।।

"नादोवातनया देवा इस्माविष्णुमहेशवराः । भवनत्वुवातिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ।।"

- तंत रतनाकर वृष्य केंड, पू. 63

अथांत - ब्रह्मा, विष्णु पराशिक्त एवं महेश्वर नाट स्य हैं। इनके नाटात्मक होने के कारण नाट की उपातना ते ही इनकी उपातना भी त्वतः हो जाती है।

नाद को तंगीत में जनन्य महत्य दिया जाता है। इते नाद इहम कहा जाता है, जो तंगीत का मूनाधार है। इहम ईंग्यर की भाति नाद भी तर्यथ्याप्त है। यह इहमंद्र ही नादयय है, जो तंगीत का पुरुष है। तंगीत दर्ग में दामोदर गंडित ने निखा है -

"नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात् पदादय । वसतो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत् ।।"

अर्थात् - नाद के योग ते वर्णोध्यार होता है, वर्ण ते पद ।शब्द। की तिक्षि होती है। यद ने भाषा होती है तथा भाषा के होने ने ही जगत् का तब व्यवहार कतता है। अत्तरव यह संपूर्ण जगत् ही नाद के अधीन है।

संगीत को मुख्य नाद विशेष की तंत्रा दी गई है। विदानों में मान्यता है कि तिष्यदानन्द इंग्वर की तृष्टि है आकाश तथा "नाद" इती आकाश का नुन है। आकाश और उतके नुन "नाद" में इंग्वर का न्वस्थ अन्य किस्तों ते अधिक वरिमान में विकतित वरिमक्षित होता है। इती तिये वह अनुभय किया जाता है कि इन्द्रिकजन्य विश्वय तृतीं में ते अवन दारा किये जाने वाते नंगीत में अन्य तृतीं की तुलना में अधिक तृत्व की ग्राप्ति होती है।

मानव शरीर में एक वेतना का त्थान है, जिसे हृदय कहते हैं
तथा यही ईश्वर का निवास माना जाता है। इसी हृदय में आधारत
के किना एक नाद का आदिभाव सतत् होता रहता है, जिसे उनाहत
नाद कहते हैं। मन और इन्द्रियों के बाह्य विकर्षों में आसवत होने के

कारण प्रायः ताधारण लोग इने नहीं तुन पाते। कहते हैं ताधक यो गियों को ही यह तुनाई पड़ता है। वैते इन्द्रियों को चाह्य विश्वयों ते छींचकर व्यक्ति के अन्तर्मुख होने पर इते अनाहत नाद को तुना जा तकता है। शास्त्रों के अनुतार यह नाद इतना भृति मधुर होता है कि उते तुनने के बाद मन किती अन्य विश्वय में रम नहीं तकता। हृदय में आनन्दस्वस्य इंश्वर का आविभाव होने ते उत आनन्दस्वस्य की छाया "अनाहत" नाद में पड़ती है। इती निर अनाहत नाद आनन्दजनक होता है। यह यो गियों को ही ताइय

आधार्य ब्रह्मपति के अनुतार - व्याकरण की दृष्टि ते नाद का जो स्व निरमैक है, वह भी भाव व्यंवना करता है। तिर्वह यो नि में उत्पन्न ग्राणी अपने भावों की अभिव्यम्ति नाद के द्वारा ही करते हैं। भाषा भन्ने ही कभी-कभी ठीक-ठीक मनोभावों को अभिव्यक्त करने में तमये न हो, वरन्तु नाद कभी अनकत नहीं होता। हमें, शोक इत्यादि चित्तवृत्तियों को व्यक्त करने वाने नाद स्व तार्वभीम है, वे भाषा की मैं ति रक्देशीय नहीं।

हृदयाकाश के नाद के अतिरिक्त रेम्ब तभी नाद आहत नाद है। तंगीत का नाद भी "आहत नाद" ही है। तंगीतोषयोगी ध्वनि को

<sup>।</sup> तंनीत शास्त्र, के वातुदेकगस्त्री, पू. १-

नाद कहते है। वयों कि विश्व के किसी भी देश का संगीत और विशेषकर भारतीय संगीत का मूलाधार है स्वर और लय। मुख्य स्थ से यह ब्विन वर अवसंबित है, जिन्हें संगीत में नाद कहा गया है।

संगीत रत्नावर में उल्लेख है -

"नकार प्राणनामान दकारमनल विदुः । जातः प्राणापिन तंबीगातीन नादोऽ भिष्टीयते ।।"

- तंगीत रत्नाकर पुष्म भाग, इलोक 6

अर्थात् - नाद शब्द में "न" प्राण ।वायु। वायक और "द" अरिन वायक है। वायु और अरिन के तंथीन ने ही नादोत्यात्ति होती है।

नाभि के उध्वै भाग हृदय तथान ते प्राण नामक वायु ब्रह्मरंग्र में जो शब्द करता है, उते नाद कहते हैं। गीत, वाय और नृत्य नादाधीन माने जाते हैं।

नाद के दो प्रकार माने जाते हैं -

- ।. आहत नाद, तबा
- 2. अनाहत नाद।

<sup>।</sup> नादाधीनमतत्त्रवस् - दामोदर वंडित, तंगीत द्वांण, पुषम अध्याय, पु. १४०

### आहत नाद -

तंगीत विधानों ने आधात, त्यशै तया घडेंग ने उत्पन्न उन ध्वनियों को आहत नाद माना है जो मधुर, रंजक, क्वांप्रिय, दु: ख्वेंजक तथा ठहरावयुक्त होने के ताय-नाय नंगीतोषयोगी भी होती है। इनके अतिरिक्त अन्य ध्वनियां आहत नाद के अन्तर्गत नहीं मानी जा तकती।

#### अनाहत नाद -

आधात के बिना जिल नाद का आधिर्भाष होता है उते अनाहत नाद कहते हैं। यह नाद मुन्तिग्रद होता है, रंबक नहीं, जिलकी उपातना मुनिबन करते हैं।<sup>2</sup>

## **A**fti

तामान्यतया त्रकायोग्य ध्वनियों को तृति क्टा जाता है। तंगीत ज्ञास्त्र की परिभाषानुतार तृति उत ध्वनि को क्टोत हैं, जो गीत में

<sup>।</sup> आहतोऽनाहताचेति दिधा नादौ निनद्दते। - आइ.नदेव - तंनीत रत्नाकर, भान-।, पृ. 212.

<sup>2 &</sup>quot;तत्राऽनाहतनादं तु मुनवः तमुवातते। गुलव दिष्ट मार्गेन मुन्तिदं न तु रंजकम्।।"

<sup>-</sup> दामोदर पंडित - तंनीत व्हंग, पु. 15.

प्रयुक्त की जा तक और उच्चारण के तमय जितकी त्यब्द स्थ ते अलग-अलग पहचान की जा तके। श्रृति वस्तुतः उत नाद-ध्वनि को कहते हैं जिते एक दूसरे ते अलग और त्यब्द स्थ ते यहचामा जा तके। जब नाद ध्वनि के उच्चारण में बहुत अधिक अन्तर दृष्टियत हो तभी वह ध्वनि श्रृति कहलाती है।

तंगीत में रागों का जनन्य महत्व है तथा राग के त्वस्य इन में विभिन्न तंगीत शास्त्रीय तत्वों का झान आवश्यक है। इन तत्वों में झुति की महत्ता नर्वोष रिहे। क्यों कि तंगीत में झुति ते स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर ते ग्राम की, ग्राम ते मूर्णना की, मूर्णना ने बाति की तथा बाति ते राग उत्पन्न हुआ माना बाता है।

पाणिनी ने बादो त्यति के लिये जो पृक्रिया का उल्लेख किया है उते तंगीतक्षास्त्रीय नादो त्यत्ति का भी आधार माना जा सकता है -

"आत्मा बुद्धवा तमेत्यर्थान् मनोवुंको विवश्वया।
मनः कायारिनमाहन्ति त प्रेरवति मास्तम्।।
मास्तरतुरति वरनमन्द्रं जनमति स्वरम्।।

<sup>।</sup> वाजिमीय क्लिं, वू. 6-7.

अर्थात् - आत्मा बुद्धि से युक्त होकर किसी विषय की गृहण करने के लिये यन की पेरित करती है, यन बारीर में रहने वाली अरिन का जगाता है और वह अग्नि वाय को पेरित करती है, पुनः वायु मन्द्र स्व ते हृदय में त्वर उत्पन्न करता है। वयों वि हृदय के भीतर उध्व नाड़ी में 22 वह । तिरक्षि। नाड़ियाँ मानी जाती हैं. जिन पर वाय का आधात होने पर 22 पुकार की उध्यतर ध्वनियां उद्भुत होती हैं। इती प्रकार केंठ में इनके दुगुने प्रमाण की 22 और ध्वानियाँ उत्पन्न होती है और उनने भी दुन्ने प्रमाण की 22 ध्वनिया तिर में उत्पन्न होती है। इन्हीं ध्वनियों को तंगीत शास्त्र की भाषा में ब्रुतियां क्टा जाता है। इन्हीं तीनों ध्वनि तमुहों को ही कुम्बाः मन्द्र, मध्य और तार कहा जाता है। इन्हें क्रमत्राः तृहम, पुष्ट और अपुष्ट तंत्रा ने भी अभिहित किया जाता है। ये ध्वनि तमूह झरीर स्थी वीणा में इनकाः नीचे ते उसर की और जाते हैं। इस प्रकार तीन मेद ते हमारे वसीर में 66 पुकार की ध्यानियाँ उत्पन्न हो तकती है। श्रातियाँ तंगीत का मूल आधार होती है। स्वर की ग्रुद्ध और विकृत उपत्याओं को और उनके परत्यर अन्तर को ये हातियां ही त्यबट करती हैं। गामों के लिये ये हितियाँ ही आधारभूत तत्व मानी वाती है।

आचार्यों ने मुतियों को बाईत मेदों में बाटा है। त्यरमेनक्तानिधि में 22 मुतियों के बारे में क्टा नवा है कि हृदय तथान में बाईत प्रकार की नाड़िया होती है, उनके तभी नाद स्पष्ट स्प ने नुने जा तकने के कारण ही इनको श्रुति वहा जाता है। यही नाद के बाईत मेद है। इनके अनुसार -

> "तस्य दा विश्वातिमेंदः त्रवणात् त्रुतयो मताः । हृदयाभ्यन्तरत्रंतग्नाः नाइयो दा विश्वातिर्मताः।।"

इन्हीं 22 ब्रुतियों पर शुद्ध शर्व विकृत स्वरों की तथापना की गई है। वैते ब्रुति और त्वर के आपमी तंबंध को प्रकट करने के लिये चतुः नारणा प्रक्रिया का भी उल्लेख भरत ने किया है।

जाचार्य भरत ने श्रुति-त्वर तंबंध पर कहा है कि त्वर कई श्रुतियों का मेल है और श्रुति एक जलग इकाई। कुछ त्वर बार श्रुति वाला है, कुछ तीन और कुछ दो। तंगीत पारिवात में पंठ जहां बल ने श्रुति और त्वर के तंबंध में कहा है कि जिले तुना वा तकता है उते श्रुति कहते हैं। त्वर और श्रुति में उती प्रकार मेद होता है, जिल प्रकार मेद तम् और कुंडली में होता है। बाईल श्रुतियों में ते जो श्रुतियों किती राग में प्रयोग करने योग्य होती हैं उन्हें त्वर कहते हैं।

<sup>।</sup> कालीदात ताहित्व, स्वंतंगीत क्ला : डाँ० तुष्मा कुनमेष्ठ, पृ. ३।.

### तंगीत विज्ञारट में उल्लेख है -

"मृतयः त्युः त्वराभिन्ना मावनत्वेन हेतुना।

अहिकुः इतवत्तत्र भेदो बितः ग्रास्त्रमस्मता।।

तवाँश्च मृतयस्तत्तद्रामेख्य स्वरतां मताः।

रागाः हेतुत्त स्तानां मृतिस्कैव मस्मता।।

तंगीत दर्पण में दामोदर पंडित ने उल्लेख किया है कि मुति उत्पन्त होने के बाद जो नाद तुरन्त निकलता है और प्रतिध्वनित होकर मधुर सर्व रंजक हो जाता है उते त्वर कहते हैं तथा जो नाद स्वयं ही भौ भित होता है तथा जिले किसी नाद की अपेक्षा नहीं होती है, उमे मुति कहते हैं।

## विवरणानुतार -

"ब्रुत्यन्तरभा वित्वं यत्वा मुरण्यात्मकः । दिनग्ध्येव रंजकावाती त्यर इत्यभिगीयते।। त्ययं यो राजते नादः, त ब्रुतिः व रिकीर्तितः।"

<sup>।</sup> तंनीत विशारद, भी मतंत, पु. 47.

आचार्य बृहत्यति के अनुसार -

"रंजक अथवा अरंजक अनुरणनात्मक ध्वनि श्रुति है।
जब वह रंजक होती है, तब वह स्वर कहनाती है,
अथाँच जो ध्वनि रंजक है, वह रंजक होने के कारण
स्वर है, क्यों कि स्वर शब्द का अर्थ ही स्वतः रंजन
करने वाली ध्वनि है, वही ध्वनि कर्णणोचर अथवा
अवगीय होने के कारण श्रुति भी है। यदि वह ध्वनि
रंजक नहीं है, तो वह स्वर नहीं है, परन्तु अवगीय
होने के कारण श्रुति तो है ही।"

भरत ने एक तथान पर हातियों को नौ नंहया वाला भी वहा है -

"दिकारित्रक्यतुष्टकारतु क्षेया वंत्रमताः स्वराः । इति तावन्त्रवा प्रोपताः तवंत्रकृत्वो नव ।।"

तथा पि प्रारंभ ते ही तर्यस्थीकार्य मान्यतानुतार बाईत हुतियां ही मानी जाती है तथा तंनीत झास्त्र की मान्यता के अनुतार ही यूंकि

<sup>।</sup> कालीदात ताहित्य सर्व तंगीत कता : डाँ० तुम्मा कुलक्रेम्ठ, यू. ३।.

इन्हीं मुतियों से त्वर की उत्पत्ति हुई है, भुतियों पर ही त्वरों की स्थापना की गई है, अतः भुति एवं त्वर के बीच एक निश्चित तंबंध भी स्थापित किया जाता है। यह स्वरान्तराल के स्थ में व्यक्त होता है। त्वरान्तराल तीन प्रकार के माने गये हैं –

चतुः श्रुति, तिश्रुति और दिश्रुति। इन्हीं चार, तीन और दो तंख्या जोड़ने पर नौ की तंख्या बनती है। तंथ्य है भरत ने इती एक जोड़ की नौ तंख्या का उल्लेख किया है, जितके आधार पर ही आचार्य ने शाइ गेंदिव ने श्रुतियों के 22 मेंदों को परिगणित किया है। जितके अनुतार घड़ज, मध्यम और पंचम स्वरों में चार चार श्रुतियों दो-दो श्रुतियों निधाद और गंधार में तथा तीन-तीन श्रुतियों अध्यम और धेवत में होती है -

"बतुमबतुमबतुमयेव म्हजमय्यमयं विमाः । दे दे निमादमंगरों जिस्तो सम्मेखतौ।।"

इत प्रकार एक त्यर तप्तक में बार भुत्यांतर वाने तीन तथा तीन भुत्यांतरों एवं दो भुत्यांतर वाने दो-दो त्यरों की कुन भुतियों को मिनकार बाईत भुतियां बनती है। इन भुतियों को पांच जातियों में विभक्त किया नया है, जो इत प्रकार हैं -

- ।. दीप्ता
- 2. आयता
- 3. कल्बा
- 4. मृदु, और
- 5. मध्या।

मान्यता प्राप्त 22 हुतियाँ, उनके नाम, जाति तथा प्राचीन मध्यकालीन परंपरानुतार हुद्ध त्वर तथान के तंबंध में वर्णन निम्नवत् प्रतृत है -

| हुति संख्या                                                | ष्ट्रतिका नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मृति की जाति | स्वर नाम |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
| make, delich, water man, enter, auch den stein stein stein | . The state of the |              |          |  |
| 1                                                          | तीवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दीम्ता       |          |  |
| 2                                                          | <u>कुमुदती</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आयता         |          |  |
| 3                                                          | मन्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गुड          |          |  |
| ų                                                          | <b>ठ</b> न्दोवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मध्य         | बहुब     |  |
| 5                                                          | दवावती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seel.        |          |  |
| 6                                                          | र-बनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मध्या        |          |  |
| 7                                                          | र वितका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुद          | अद्भा    |  |
| 8                                                          | रोद्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दीप्ता       |          |  |
| 9                                                          | क्रोधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आवता         | गंधार    |  |

| हुति तंख्या                                                                  | हुति का नाम                                                                                | श्रुति की जाति                                                                                | त्वर नाम |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| न्यांक न्यांक न्यांक न्यांक त्यांक त्यांक त्यांक व्यांक व्यांक व्यांक व्यांक | n apais talah apai alah dalah dapi adah dapi agap, dalah agap, dalah agap, mast dalah dapi | allian caller sight. While septe cales with aller peller peller dates cales septe septe size. |          |
| 10                                                                           | व ज़िका                                                                                    | टीप्ता                                                                                        |          |
| 11                                                                           | प्रतारिणी                                                                                  | आयता                                                                                          |          |
| 12                                                                           | प्री ति                                                                                    | मृद्                                                                                          |          |
| 13                                                                           | मार्जनी                                                                                    | मध्या                                                                                         | मध्यम    |
| 14                                                                           | धिति                                                                                       | मृदु                                                                                          |          |
| 15                                                                           | रवता                                                                                       | मध्या                                                                                         |          |
| 16                                                                           | तंदी पनी                                                                                   | <b>अायता</b>                                                                                  |          |
| 17                                                                           | अता पिनी                                                                                   | <b>Piall</b>                                                                                  | पंचम     |
| 18                                                                           | मदन्ती                                                                                     | <b>seen</b>                                                                                   |          |
| 19                                                                           | रो हिगी                                                                                    | अायता                                                                                         |          |
| 20                                                                           | रम्बा                                                                                      | मध्या                                                                                         | टेवत     |
| 21                                                                           | उन्                                                                                        | दीप्ता                                                                                        |          |
| 22                                                                           | et last                                                                                    | मध्या                                                                                         | निमाद    |

# त्वर

त्वर, भारतीय तंनीत ही नहीं अपितु व्यिव के तभी तंनीत का मूलाधार

है। त्वर ते ही राग और राग गायन का प्रात्य बनता है। चूंकि राग, त्वरों ते ही बनता है अतः हम कह तकते हैं कि त्वर वह ध्वनि अय्वा आवाज़ है, जो कानों को अध्छा लगे, चित्त को प्रतन्न करे। शृति के ताथ त्वर जुड़ा हुआ है। गुन्थों में वर्णन मिलता है कि -

> "श्रुत्यन्तरभावो यः शब्दोऽनुरणनात्मकः। त्वतो रञ्ज्यते श्रीतृत्रिचतं त स्वर ईंग्ते।।"

इतते यह त्यव्य होता है कि मुतियों को लगातार उत्पन्न करने ते त्यर उत्पन्न होता है। शब्द का अनुरणनित त्य ही त्यर कहनाता है। अनुरणन में ही त्यरमत मुतिया प्रकाशित होती है। मुतियां ही रंजकत्य मुणको प्राप्त करके त्यर हो जाती है।

बाईत हुतियों के आधार घर ही तात त्वरों की क्ल्पना तंगीत शास्त्रियों ने की है। आचार्य भरत के तमय ते ही इतका उल्लेख प्राप्त है कि स्वर तात हैं -

> ैध्यक्त क्यान्सेव नान्धारी । पंचमो देवत्ववेव तप्तम्बच निमादवान।। "2

<sup>।</sup> तंगीत शास्त्र, के वातुदेव शास्त्री, पृ. १४०

<sup>2</sup> नाद्यशास्त्र, 28 वा अध्याय, पू. 432.

अर्थात् - स्वर तात हैं - घडज, इक्ष्म, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद। इन्हें ही तक्ष्म में ता, रे, ग, म, प, ध और निकटते है। तातों स्वरों का तमूह स्वर तप्तक कहलाता है, जितमें प्रथमतः युद्ध स्वर ही रहता है, जितमें ता और प अवन स्वर कहा जाता है।

भरत भाष्यम् में ग्राप्त उल्लेख के अनुतार वैदिक त्वर तंबाओं में उदात्त, अनुदात्त और त्वरित नाम प्राप्त होते हैं। व्याकरण्यात्त्र में भी इनके नाम मिलते हैं। इती निये विकासवादी विवारधारा के अनुतार कुछ विदानों का मत है कि प्रारंभिक काल में उदात्त, अनुदात्त, त्वरित ये तीन तंबार्य व्याकरण्यात्त्र की है, बाद में तंगीत शास्त्रकारों ने इनको गृहण कर निया। ख्वाओं को जब तामगीतों के स्थ में गाने लगे तब गय त्वराधातों की उच्य-नीचता तानी तिक उच्य-मीचता में बारिणत हो गई।

विदानों की एक अन्य मान्वतानुसार उदात्त, अनुदाता त्वरित - ये तीन वृद्यान त्वर तंबार्थे हैं, जो त्वर की त्थिति त्वकट करते हैं, जो उनके अनुतार उदात्त-उच्च अनुदात्त - नीच और त्वरित - तीन त्वर वृद्यान हैं अतः उच्च और नीच का तात्पर्य उदात्त, अनुदात्त ही होना चाहिये।

<sup>।</sup> भरत भाष्यम्, भान-।, टीकाकार चैतन्य देताई, पू. 24.

नारदीय विधा के अनुसार! -

"त्वरो उच्चः त्वरो नीचः त्वरः त्वरित स्व छ। त्वर प्रधानं त्रैत्वर्य य्य बनं तेन सत्वरम् ।।"

महर्धि पा निनी के अनुसार -

"उप्येलदाताः नीयेरनुदाताः, तमाहार स्वरितः।"

हतका भी अभिग्रय उदात्त का उच्च, अनुदात्त का नीच और स्वरित का तमाहार अर्वांच दोनों का जोड़ यही भाव प्रतीत होता है।

याञ्चलक्य शिक्षा में भी उच्चादि स्वर तंत्राओं का गांधर्व वेद में प्रयुक्त तप्तब्हजादि स्वरों ते तम्बन्ध स्वीकार किया है -

> "उदात्ते निमाद गांधारावनुदात्त अध्य देवतो। त्वरित प्रभवा हवेते महजमध्यम पंचमाः ।।" गांध्यविदे ये प्रवृक्ताः, . . त्वराः ।

> > 14T. N. 1/8/81

यह भी बहा जाता है कि शास्त्रान्तर ते उदाता, अनुदाता के अर्थ में

<sup>।</sup> भारतीय तंनीत शास्त्र, बी तुः राः देवानन, पूः ३३.

अंतर हो तकता है क्यों कि प्याकरण शास्त्र में जहाँ स्वर ते तात्पर्य अ, आ, ह, हं, उ, अ आदि ते है, वहीं संगीत शास्त्र में स्वर ने तात्पर्य ब्रह्मादि सप्त स्वर ने है।

नान्यभूमालकृत "भरतभाष्यम्" के शिक्षाच्याय में प्राप्त उल्लेख के अनुतार उदात्त, अनुदात्त, त्यरित, प्रथय तथा निधात, त्यरों के इन पाँच मेदों में कुष्ट और अतित्यार इन दो त्यर नंजाओं को मिलाकर तामवेद की मान्यतानुतार तप्त त्यरों की तंख्या पूर्ण की। इती गुन्थ के एक अन्य उल्लेख के अनुतार ष्टिज को निधात, प्रथम को अत्यनुदात्त गान्धार को उदात्त, मध्यम को स्वरित पंचम को प्रथम, देखत को अनुदात्त, तथा निधाद को अत्युदात्त बताया गया है।

नान्यभूमानकृत "भरतभाष्यम्" में वर्णित त्वरों की उत्पत्ति तंबंधी उत्नेख के अनुतार "मेध-गर्बन कान अर्थाद वर्षा यतु में मोर का ष्रष्ठक में, प्रथम त्वर में तोड़ का दहाड़ना, बकरी का कामार्त कान में गाँधार त्वर में, मदोन्मत्तकान में क्रींच का मध्यम में बोनना, बतंत यतु में कोयन का पंचम में, बतंत यतु में मोड़े का केयत में, तथा कोध ते नान नेत्र नव का निमाद में नर्बन करने का उत्तेख है। यत कथनानुतार पशुर्खी-पश्चियों के केंठ ते निक्ते ध्वनि का भाषावेश की अद्यत्या या विक्रेश अवस्था ने भी महत्वपूर्ण तंबंध है। स्भरतभाष्ट्रयम् अध्याय-3 प्रनोक 17-211 वर्षों के वह तो निर्विवाद सत्य है कि भावादेश एवं सामान्य अवस्था की वंठध्वनि में विशेष

वेदों में प्राप्त उल्लेख के अनुतार रूपर प्रयोग के लंदिभिल आर्थिनों गायन्ति, गाथिनो गायन्ति तथा तामिनो गायन्ति, रेता प्राप्त होता है, जितके अनुतार आर्थिक तंगीत में एक स्वर, गाथिक तंगीत में दो स्वर तथा तामगान में तीन स्वरों के प्रयोग की परंपरा थी। बाद में विद्वानों के अनुतार महिंधि नारद इत्यादि लोगों के प्रयास से तातों स्वरों का प्रयोग होने लगा।

आर्थिक, नाधिक, ताधिक ... इत्यादि के तंदर्भ में जवार्य मतंन कृत बृहद्देशी के अनुतार तात प्रकार के त्वर का योग है -

- 1. अर्थिक
- 2. गायिक
- 3. ता मिक
- 4. स्वरीतर
- 5. औडव
- 6. बाहत, रवं
- 7. तम्यूनी

इती में आने उन्तेख के अनुतार -

एक त्वर प्रयोगों आ र्थिकः तो मिधीयते । गापिको दिस्वरोक्केय स्त्रित्वरक्षयेव तामिकः।। चतुः त्वर प्रयोगों हि कथितत्तु त्वरान्तरः ।।

अर्थात् - नारद के अनुतार तात प्रकार के त्वर योग है एक त्वर प्रयोग को आर्थिक, दित्वर प्रयोग को नास्कि, तित्वर प्रयोग को तासिक, चतुः त्वर प्रयोग को त्वरान्तर कहते हैं। ओडव पांच त्वर प्रयोग, बाडव छः त्वर प्रयोग तथा तात त्वर प्रयोग को तंपूर्ण कहा जाता है। त्वरों के जाति गत प्रयोगों के आधार भिन्न-भिन्न रागों का निर्माण किया गया है।

त्वरों के तदमें में भरत काल में प्राप्त उल्लेख के अनुतार तात मुद्ध और दो विकृत त्वर की मान्यता थी। संगीत रत्नाकर के रचिता गं0 शाइ, गेंदिव ने यहली बार तमस्त मूर्य्यनाओं को तदेह मध्य तप्तक में स्वाधित करते हुवे दो ते अधिक, कृत-बारह विकृत त्वरों की वरिकल्चना की थी। बाद के ग्रंथकारों ने अपने अपने मतानुतार विकृत त्वरों की तंब्या क्यं नाम के बारे में उल्लेख किया है। आधुनिक काल तक आते-आते विभिन्न मान्यताओं के दारा पुरिचादित विकृत त्वरों की तंब्या-नाम के परिमार्जन के क्लरचस्य आज की मान्यतानुतार त्वरों के मुद्ध और विकृत दो स्थ हैं और मुद्ध और विकृत के आधार पर कृत बारह । तात मुद्ध और

#### पांच विकृत। त्वर हो जाते हैं।

उचल त्वर अपने तथान ते हटते नहीं अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि अन्य पाँच त्वर परिवर्तित होते हैं, अतः चल त्वर या विकृत त्वर कहनाते हैं। इन पाँच विकृत त्वरों में ते रे, मू, धू, नि अपने मुद्ध तथान ते नीचे की ओर हटते हैं, अतः वे कोमल त्वर कहनाते हैं, यथा – कोमल रे, कोमल म, कोमल ध एवं कोमल नि। जबकि मध्यम त्वर अपने मुद्ध तथान ते अपर की ओर हटता है, तब वे तीच्र विकृत कहनाते हैं। जैते – तीच्र –म। आजकन जबकि भारतवर्ध में उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय तंगीत नाम ते दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं तथा वि दोनों पद्धतियों में कुल मिलाकर बारह त्वर ही प्रयुक्त होते हैं। यथि कि दोनों पद्धतियों के त्वरों के कुछ नाम, मुद्ध, विकृत की तिथित हत्यादि में उन्तर भी परिसक्ति होता है। जो इत प्रकार उन्तेक्तीय है –

## उत्तरी और दक्षिणी संगीत पदाति के त्वरों का तुलनारमक विवरण

|   | उत्तरी तंगीत<br>पद्धति के त्यर | प्यंक्टमती के<br>स्वर | राम सक्ष्मार् <b>क</b><br>त्वर |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ı | <b>অ</b> চৰ                    | व्हर                  | <b>ब्रह्म</b>                  |
| 2 | कोमल स्थान                     | ic are                | AR ARM                         |

| कुम<br>तंख्या | उत्तरी तंगीत<br>पद्धति के स्वर | व्यंक्टमही के<br>स्वर              | रान मध्य के<br>त्वर                    |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 3             | र्शेट स्थान                    | षेचकुति क्रम्भ या<br>पुद्ध गान्धार | चतुः श्रुति ऋष्भ या<br>द्वाद्ध गान्धार |
| Ļ             | कोमल गान्धार                   | बद्धाति क्षम या<br>ताधारण गान्धार  | •                                      |
| 5             | मुद्ध गानधार                   | अन्तर गान्धार                      | अन्तर मानधार                           |
| 6             | तुद्ध मध्यम                    | मृध्यम                             | मद्यम                                  |
| 7             | ती ज मध्यम                     | पुति मध्यम या<br>वरानी मध्यम       | पुति मध्यम या<br>वरानी मध्यम           |
| 8             | पंचम                           | वं सम                              | <b>पं</b> चम                           |
| 9             | को मल टीवत                     | रुद्ध देवत                         | रुट देवत                               |
| 10            | मुद्ध दीवत                     | यंबहुति देवत या<br>मुद्ध निषाद     | चतुः हुति देवतया<br>शुद्ध निष्पाद      |
| 11            | कोमल निधाद                     | ब्दहाति देवतया<br>को जिक्क निव्याद | बद्धाति केवत या<br>जीतिक निवाद         |
| 12            | रुद्ध निषाद                    | काकती निधाद                        | काक्ती निमाद                           |

#### नय एवं तान

नय रवं ताल की अक्यारणा तंगीत में उतनी ही पुरानी है, जितना कि त्वयं तंगीत की पुरातनता तथा तृष्टि की पुरातनता। नंगीत की व्याख्या के ताय-ही-ताय नय-ताल की व्यवत्था हमारे गुंधीं में पुरांभ ते ही पुरप्त होती है। वस्तुतः नय रक अखेंडित, व्यायक तथा नैनागिक क्रिया है, जो तृष्टि के उद्भव काल ते ही तृष्टि की पुरायः पुरोक तजीव गतिविधि में नंगीत के ताय-ही व्याप्त है। कहते हैं यदि कहीं नय का अभाव होने नगता है तो पुनय की नंभावना बढ़ने नगती है।

लय का अर्थ होता है, तीन होना या विश्रांति तय तो तृष्टि की गतिविधि का प्राण है। विदानों में स्ती मान्यता है कि ग्राय: प्रत्येक गति या उच्चारण में त्वर के ताय-ताय तय भी तिन्तहत है। नाद्यशास्त्रानुसार -

"क्ताः कातकृतोनवः"

अवात - नव बना के कान ते बनता है।

तंनीत रत्नाकर के अनुतार -

"क्विगनमार विमानितर्मवः"

अर्थात् - ताल क्रिया के अनन्तर ग्रियम ताल क्रिया के बाद अगली ताल क्रिया करने के बीच का समय। किया जाने वाला विश्राम 'लय' कहलाता है।

#### अमरकोध की ट्याख्या के अनुतार

"तानः कान क्रियामान् नयः साम्यवया स्त्रियाम्।"
अर्थात् - तान में कान एवं क्रिया की जो नाम्यता होती है, उने
नय कहते हैं।

#### एक अन्य परिभाषानुसार

"विश्रातिवुक्तवा काले क्रिया मान मिट्यते। क्रियानन्तर विश्रान्ति सयः।।"

अर्थात् - वित्रान्तियुक्त क्रिया के दारा काल का मान अर्थात् माय होता है। क्रिया के अनन्तर अर्थात् बिल्कुल ताथ होने वाली वित्राति लख है।

जमदेव मत्त्रकृत तंनीत चूड़ामणि के अनुतार -

"तासान्तरामदत्ती यः कानी तौलयनान्तयः ।"

तात्पर्य सबका एक ही है एक मात्रा या ताल किया के बाद दूसरी मात्रा का ताल किया के बीच के समय को या विशास विशास को लय कहते हैं।

त्य तीन प्रकार के होते हैं - दूत, मध्य व विलंबित, जो ताल किया की मिन्न-भिन्न गित के आधार पर परिभाष्टित होते हैं। वस्तुतः प्रयोग धारणा के अनुतार एक किया और दूतरी किया के बीच का काल जो पहली किया का विस्तार है, वही तय है। इती किस्तार के कम या अधिक होने ते तय तेज या मंद हो जाती है। यदि दो कियाओं के बीच का विस्तार कम हो तो तय दूत होती है, जो विस्तार के अमेधावृत बढ़ने ते क्रमाः मध्य या विलंबित होती जाती है। तयों में दूत, मध्य व विलंबित तीनों परस्पर एक दूतरे ते संबंद तथा एक दूतरे पर आजित हैं। इनमें ते किसी एक को आधार मानवर ही केम दो का निर्णय तेम्य है, स्वतंत्र स्थ ते नहीं।

शास्त्रों में तीन तयों के बारे में प्याख्या मिलती है -

"क्रियानन्तर विकाति तथः त निविधी मतः।
दूतो, मध्यो, वितम्बद्धच, दूतः श्रीष्ट्रतमो मतः।।
दिनुष दिनशी देवी, तत्मान्मध्य वितमिनती।।"

जब लय को कालबंध कर दिया जाता है तब वह ताल का स्वस्य ने लेता है।

आचार्य भरत के अनुतार -

तालोधन इति प्रोक्तः क्लापात लयान्वितः। क्लातस्य प्रमाणं वै विशेषं तालयोक्तामः ।। "।

अर्थात - क्ला, पात और लय ते युक्त जो काल का विभाग या परिणात्मक प्रमाण है, वह ताल कहनाता है।

तंगीत में प्रयोग के अवतर पर जब ताल का प्यवहार होता है तब उसे समय के परिमापक "काल" कहा जाता है। नंगीत में काल क्ष्मिया का भाग जो क्या, पात और लय से युक्त है वह "ताल" नाम ने जाना जाता है, उतका कार्य है संगीत को मापना। संगीत में "ताल" शब्द की प्युत्पत्ति शास्त्रकारों के अनुसार इस प्रकार है -

> "मृतिकठा येक "तम" धातु के वश्चात् अधिकरणा येक "ध्" मृत्यव समाने ते ताल शब्द बनता है। क्वोंकि गीत

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत शास्त्र, भी तु.राम. देवांगन, वृ. 171.

वाय, नृत्य ताल में प्रतिकिठत होते है। ताल की उत्पत्ति "तल" धातु से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है - नींव, बुनियाद।

भरतनाट्यशास्त्र के 3। वें अध्याय में इत प्रकार वर्णन है -

"वार्यं तु यद्धनं प्रयोक्तं कला वात लयान्वितम्। कालस्तस्य प्रमाणंहि विशेषं ताल योगतः ।।"

अभिनवगुष्त आचार्य के अनुतार -

"गायन, वादन तथा नृत्य में जो लया निवत त्राब्दा या निःशब्दा क्रिया होती है, उनके काल प्रमाण को ही "ताल" कहते हैं।"

तंगीत रत्नाकर में प्राप्त उल्लेख के अनुसार -

"तासरतम प्रतिक्वाया मिति, धातोधै जिल्मृतः । बीत वार्षे तथा बृत्वं यत स्ताने प्रतिक्वतम्।।"

तंत्रीत रत्नाकर के टीकाकार तिंह भूगान के अनुतार -"तत्त्वते पृतिभाषते नीतं वार्षं यत्मिनिति।" -गीतादि को जिस काल के प्रमाण में बैठाया जाये वही "ताल" है।

नधु, मुरु, प्नुत ते युक्त तशब्द और निःशब्द क्रिया दारा गीत, वाय तथा नृत्य को बरिमित करने वाला तमय । काल। ताल कहनाता है।

आधार्य हैला लि के अनुसार "नट" के यद को तल कहा जाता है तथा उसी ते उत्पन्न होने के कारण भाषार्थ में अण् प्रत्यम लगाकर ताल शब्द निष्यन्न होता है।

तंगीत दर्पण के अनुतार ताल का "ता" शंकर और "ल" पार्वती या शक्ति का घोतक है।

तबला वादन के केन में मर्मंड विदान क्लाकार ग्रीए लाल जी श्रीवारतव जी के अनुतार जो उन्होंने अपने गुरुवर की भावना के माध्यमानुतार अवगत कराई है -

> "तंनीत में तत्व का "त" तथा नहय का "न" को जिलाकर "ताल" शब्द का प्यापक निस्पण किया

ट्रबटच्च: भारतीय तंनीत शास्त्र, श्री तु.रा. देवीयन, पू. 173.

<sup>।</sup> तकारे श्रीकरः प्रोक्तो सकार वार्यती तमृता। शिक्साकित समायोगारतास नामानिधीयते।।

जाता है।

नंगीत में जैसे त्वर की आवायकता है वैते ही ताल की भी आवायकता है। विदानों में ऐसा विचार है कि मंगीत ही वया जीवन के हर क्षेत्र में लय एवं ताल का अनन्य महत्व है। इसके साथ ही यह मनोतेज्ञानिक कारक भी बताया जाता है कि मनुष्य जब चलना सीखा होगा तब एक पांद रखने के बाद दूसरे पांच के रखने में जो त्वाभाविक समय का अंतर महतूस किया होगा, उस अंतर में निहित लय को समझने के बाद ही वहीं ते लय के विविध स्प एवं काल तीमा में विरिमित करते हुये ताल की रचनात्मक पृष्टिया की कल्पना शुरू की होगी। यह तहव अनुभव हुआ होगा कि अवात की स्वाभाविक लयबद्धता, धड़कन नाड़ी की गति का निष्टियत काल चक्र, सूर्योदय-सूर्यास्त के कालकेंद्र तथा अनु य रिवर्तन की नियमितता, सभी लय कालबद्ध हैं और लय-ताल की अनिवार्यता, उन्हेंद्रता तथा समतुल्यता स्वतः तिद्ध करते हैं। इन तारे नियमितता, में यदि कि चित कहीं केंद्रन आता है तभी असामान्य की सी रियति उत्तान्य होने समती है।

तंगीत शास्त्र में भी ताल-सय की महत्ता का उत्सेख किया गया है। आचार्य भरत के अनुतार -

"यस्तुतार्लं न जल्लाति न त नाता न वादकः।"

अथाँ प - तान कान के बिना गायक या वादक होना मंभव नहीं है। गांधर्व को स्वर तान पदात्मक क्हा जाता है।

याज्ञवलक्य स्मृति के अनुसार -

"वीणा वादन तत्वतः ... इलोक में
"तालक्ष्यवाप्रवातेन मोध्यार्ग प्रवच्छति" क्हकर ताल का
काता होना भी आवश्यक माना है, जो मोध्यार्ग
के लिये हितकारी है।"

तीमेश्वर विरचित "मानतोल्लात" के अनुतार! -

ैन तालेन बिना गीर्त न वार्य तान वर्जितम्। न नृत्यं तालहीनं स्थादत् तालो त्र कारणम्।।"

अर्थात् - ताल के किना गीत, वाय, नृत्य तीनों की क्लवना नहीं की जा तकती है, अतः ताल तीनों का कारण है।

षाप्रचिद्य के 'तंनीत तमय तार' के अनुतार -

"तान मूनानि नेवानि ताने तर्व प्रतिष्ठितस्। तान हीनानि नेवानि मन्त्रहीना ययाहुतिः।।"

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत शास्त्र, श्री तुः राः देवानन, युः 173.

अर्थात् - ताल हीन गेय, मंत्रहीन आहुति जैते है, क्यों कि गेय ताल मूलक होते हैं। ताल में तब कुछ प्रतिष्ठित है।

तान की महत्ता को प्रतियादित करते हुये पंट अहोकन ने "संगीत पारिजात" में निखा है -

"अय ताल प्रवक्षा मि कालस्यं जगदरम् ।
जनयन्तं तुर्वं गीते वाघ नृत्य विकेशतः ।।
उत्पत्यादि त्रयं तीके येन तालेन जायते।
कीटकादि पशूनां च ताले नैव गतिमीवतः।।
यानि कानि च कर्मां श लोकेताल जितानि च ।
आदित्यादि मुहाशां च काले नैव गतिमीवतः ।।
ब्रह्मकत्यों ऽपि तालेन वतः कालवां गतः ।
काल किया परिष्ठिन्न त्तालक्षान्देन मन्यते।।

अर्थात् - तंतार को धारण करने वाते ताल का मैं वर्णन करता हूँ।

----

गीत, वाध, नृत्य के दारा श्रोताओं का रंजन, उपत्यादि तीनों लोकों की उत्पति, कीटकादि पशुंकों की गति तथा इनके कर्मादि लोक, आदित्यादि नक्ष्मों की गति तथा ब्रह्मकल्प । ब्रह्मा की आयु। ताल के ही व्या में हैं। क्रिया परिध्छिन्न काल को ताल कहते हैं।

पं0 अहो बल ने ताल को काल पारिमापक मानकर पृत्तुत लंदमें में उते व्यापक ल्य में प्रत्तुत किया है। जित प्रकार नाद को लंपूण जमद में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म कहा नया है, उती प्रकार काल को भी लय और ताल के ल्य में लंपूण तंतार में, तृष्टि में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म कह तकते हैं। तंत्रीत में काल मापने के ताधन को ही तो ताल की लंका दी गई है।

नाद, त्वर, हुति के तमतुल्य, काल, तय तया ताल भी इहमत्वस्य इत अखिन तृष्टि की प्यायकता में शामिल हैं, जो भिणत य अध्यात्म्य के मार्ग में ताध्या कर्म में ताध्या के स्व में प्रारंभ ते तमयिष्ट हैं। तैत्कृति एवं तभ्यता के विभिन्न अवधारणाओं एवं त्यत्य के तहत इनके अनन-अनम त्यत्य वरित कित अध्याय होते हैं तथायि इनकी मून आतमा एक है, तुदूह है। बिनके बिना तंनीत तंतार की क्याना नहीं की जा तकती है।

## संगीत सर्व बना

मानव जीवन में आनन्द की अनुभूति की तंपूर्णता के निमित्त इंतर ने जिन उपादानों को प्रदान किया है, उनमें तंगीत एवं ताहित्य का अनन्य तथान है। विदानों ने कहा भी है कि तुखानुभूति के अपरिहार्य अंग है, तंगीत और ताहित्य। तुख और दुःख जीवन के दो अंग है और इसी प्रकार तंगीत-ताहित्य तथा कना ने पृथक् मानव जीवन की तंपूर्णता की बात ही नहीं कही गई है। क्यों कि भर्तृहरि के अनुतार कहा गया है -

"ता हित्य तंगीत कमा विहीनः । ताक्षात् पशुः वुच्छविष्णण्डीनः ।।"

ताहित्य और तंगीत अपने-अपने त्यतंत्र अतितत्य के तंत्रक्षण के ताय ही बहुत कुछ अंतों में परत्यर पूरक, तहोदर तथा अन्योग्यात्रित है। तंगीत अर्थ बोध के तिये काल का तहारा नेता है और काण्य प्रभाव वृद्धि के निये तंगीत का। विद्वानों ने यह तत्य ही कहा है कि तंत्कृति और कता के ताम्य की भाति कताओं के अन्तर्गत तंगीत और काण्य में धनिकठ तंबंध है, वयों कि तंगीत आकार प्रधान काण्य है और काण्य तार्वक तंगीत है। तंबंध को भी हो कालान्तर्गत दोनों के मूल तत्य आनन्दानुभूति ते ही बुड़े है तथा कला के ही अलग-अनग अंग हैं।

जहां तक कला का प्रान है, कला की व्याख्या अपने आप मैं एक विहंगम विषय है, क्यों कि कला के नंबंध में भारतीय और पाइचार्य विदानों ने अलग-अलग त्य में अपने वियार व्यक्त किये हैं। इन नंबंध में प्राचीन विदानों ने भी विक्रिट व्याख्या प्रदान की है।

> में त्वा वार्यों में दण्डी में कामोददीयक नृत्य, गीतादि को क्या कहा है।

क्ष्मराज के अनुतार -

"क्नयतिस्वस्यं आवेशयति वस्तूनिवा। "<sup>2</sup>

- क्ला, वस्तु के स्था को सुशी भित करने या संवारने काला एक माध्यम है।

अभिनवनुष्त के विचार में - "क्ला मीतवाया दिका।" 3

<sup>। &</sup>quot;नृत्यगीतपृभूतवः कताकामार्थं तेत्रवाः।" काष्यदर्गं, दण्डी 3/162.

<sup>2</sup> त्रिवतूत्र विमित्रिमी, क्षेमराब, द्रष्टच्य - शास्त्रीय तमीक्षा के तिस्ति, भाम-वृक्ष, डाँ। गोविन्द, वृ. 53.

उ नाद्व्यास्त्र ।/।।६, अभिनव भारती टीका, पृ. ४२.

गीत, वाधादि अर्थांच गाना, बजाना एक कला है। भौगराज के अनुसार -

" व्यंत्रयति कर्तृषावितं क्ले तितेनेह कथिता ता। "
"कर्तृत्य शक्ति अभिव्यंजक होने के कारण कला कही
जाती है। "

आचार्य मै पिली शरण गुप्त के अनुतार -

"अभिव्यक्ति की कुश्न शक्ति ही तो क्ता है।" कवियती महादेवी वर्मा के अनुसार -

"क्ला तत्य की तहज अभिन्य कित का माध्यम है।" डाँ। अल्ला कुमार तेन के अनुतार -

> "विवारों ते बन्त्र होता है रूवि का और रूवि बन्त्र देती है, क्ला को।"

कता मानव-तंत्कृति की उपन है। प्रकृति ते तंपमें करते हुवे मानव ने प्रेष्ट तंत्कार के त्य में जो तोंदर्व बोध प्राप्त किया है, कता में उती का आविभाव है। "कला" जब्द मानत की भावनाओं के लालित्य का प्रतीक है, जानन्द की अनुभूति ही कला का वास्तविक स्प है। चूंकि यह मानवीय भावनाओं ते जुड़ा है और अपने को अभिव्यक्त करना प्रारंभ ने ही मानव स्वभाव की विकेशता रही है, तभी किती विदान ने ठीक ही कहा है -

> "अभिव्यक्ति की कुशन शक्ति ही कता है, अर्थात् मानव मन में अंकित भावनाओं की अभिव्यक्ति की विकिथ विधियों का नाम ही कता है।"

"वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहात, काट्य, वित्र, तंगीत, त्रिल्य तभी क्ला के अंग है।"

"क्ला प्यापक है, विराट है।"

कता एक देविक नुग है, मानवता के निये वरदान है। कता ही मानव तमान में नैतिकता एवं तोंदर्व दृष्टि की दानी है। कता तोंदर्व की वृतीक एवं आत्मा की तथ्बी बुकार है, कता आत्मा मिन्ध कि है।

"Art is attribute to men's own humanity."

ैक्ला मनुष्य की, त्रंपूर्ण मानवता को दिया हुआ एक अर्घ्य है।

कविवर गुरुदेव र विन्द्रनाथ देगोर के अनुतार -

"Art is spontaneous overflow of the innermost good feelings of man's heart."

"The art is all media of artistic self-expression through the language of words, Sound, lines and colours."

जित अभिन्यंजना में जाति कि भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है, वह कला है। आधुनिक दुष्टि ते कला को हम ऐती क्रिया मान तकते हैं, जितमें कल्पना दारा तुजन होता है और जितके दारा आंतरिक अभिन्यक्ति अनिवार्य क्य ते होती है।

तंगीत एक ततित बना है। बना में तालित्य मुन होने के कारन बना को ततित बना के नाम ते तंबोधित करते हैं। ततित बना हमारी कोमन अनुभूतियों के प्रतीक स्वस्य हैं। जो अपने विदेश मुणों दारा मानव हृदय की कल्पना की धाराओं को बहाता हुआ नंतार को आनन्दमय बनाते हैं।

तित कता में काट्य, तंगीत, चित्र मूर्ति एवं वास्तु पांच कतायें आती हैं। भारतीय दृष्टि ते इनमें तीनों कताओं-तंगीत, काट्य तथा चित्र की आत्मा एक मानी जाती है और इन कताओं का तक्ष्य परमतत्व की प्राप्ति ही है, क्यों कि भारतीय कताकारों, कियों एवं चिंतकों की यह मान्यता रही है कि जित कता की विकाति भीन में है, वह कता नहीं कंटन है, किन्तु जितका तक्ष्य और नकेत परमतत्व की और है, वही कता, कता है।

"तिधारवर्ष्य विमर्तिनी" में क्षेत्रराज ने परमानन्द में लीन होने में तहायक कता को ही तर्वोत्तम माना है। इनके अनुतार -

> ै विक्रान्तिर्यस्य तम्भीने ता क्यान क्या मता। लीयते बरमानन्दे ययात्मा ता वरा क्या ॥

वंच तित कता में तंत्रीत का यूं तो दूतरा त्यान है, किन्तु इते किंचित तवित्रक मानने की भी वर्षरा है। कता में प्रयुक्त ताधन की तूहमता के आधार घर ही केकाता का निर्णय किया नया है और तंत्रीत कता

<sup>।</sup> भारतीय बना के बद-विन्ट, डाँठ जनदीश नुप्त, पू. 126.

का ताधन तो नाद-ग्रहम है, जिसे ईवंबर का स्वस्य कहा गया है। इसी सूक्ष्मता के कारण ही संगीत की उत्कृष्टता स्वतः तिद्ध हो जाती है। शोपेन हॉक्टर के अनुसार भी समस्त ललित क्लाओं में संगीत को इसी लिये अधिक महत्त्व दिया गया है। विकानों में यह भी मान्यता है कि नंतार में जितनी भी क्लायें हैं, उन क्लाओं को दो वर्गों में विभक्त किया गया है -

> ।का तनित क्ला, ।सः उपयोगी क्ला।

यह भी मान्यता है कि नितित कनार्ये भी उपयोगी होती है तथा उपयोगी कनाओं में भी नातित्य होता है। वर्गीकरण जो भी हो, कनाओं की विश्रांति तो अपनन्दानुभूति ही मानी नई है। हमारी कनार्ये अपने कनात्मक वैश्रिक्षद्य ते मन-मित्तिक को अपनन्दात्वादन की उत स्तरीय पृष्ठभूमि तक ने जाते हैं जो भी तिकता ने कहीं जंधी होती है। वयों कि ऐती मान्यता है कि "तत्यं-शिवं-तुन्दरम्" भारतीय कनाओं का मूनभूत तिदीत है। तत्य और शिव के ताय तुन्दर का भी विश्रेष्ट महत्व है। जो तत्य है वह अवि अस्ता मंननम्य तो है ही ताय-ही-नाय तुन्दर भी है। तत्य, शिव और तुन्दर, इन तीनों शब्दों के दारा प्रहम को भी अभिव्यक्त करने की वेदटा की नई है। अतस्य क्रम ही तत्य है और यह उपवहारिक दृष्टि ते भी यह त्यवट होता है कि तत्य रवं शिव को प्राप्त करने

के लिये तर्वप्रयम तुंदर का ही आधार लिया जाता है। विदानों के अनुतार आध्या रिमक टुकिट भी यही त्यष्ट करते हैं कि निर्मुंग ब्रह्म की तर्यता तक यहुँचने के लिये तमुग ब्रह्म के तोंदर्य, माधुर्य युक्त स्वस्थ का ध्यान आवायक है, तथा इन नाधना के मार्ग में मान निक एंक्लता पर नियंत्रण करने के लिये तथा ईष्टटेच के स्तस्य का ध्यान करने हेतु मुरू के निर्देशन की आवायकता होती है। इन हेतु कना-नानित कना के नंदर्भ में पात्रचात्य विदान "अरस्तु" इने अनुकरण, प्लेटी इने नत्य की अनुकृति, तथा कोचे प्रभाव की अभिव्यक्ति मानते हैं। टॉल्लटाय का कथन है कि हृदयोदभूत भावनाभूति को क्रिया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, अब्द दारा दूनरे के हृदय तक पहुंचा देना - यही कना की प्रक्रिया है। जहाँ "फ़ायड" ने कना को हृदय की दबी हुई वातनाओं का उभरा हुआ त्य कहा है, यहाँ दान्ते इने प्रकृति का अनुकरण मानते हैं।

कता, तिनत कता, तैनीत कता के क्लात्मक, तामाजिक तथा तौरकृतिक भाषा भिष्यिक्ति सर्व दियति के तदिनित भारतीय और बाउचात्य विदानों के मतों का निक्कम यही है कि क्ला बाहे कामायें तैत्रया हो, नृत्य-गीतादि दारा मनोभाषों की अभिष्यिक हो, बाहे वत्तु त्य तैयर्थक हो, बाहे करतिष्य-शिक्त की अभिष्येक हो, बाहे आत्मानुभूति की अभिष्यिक्त हो, बाहे भाष-त्मेक्कीयता तम्यन्न हो, बाहे मानव बेतना और बाह्य तुष्टि के स्तों की तैतिलब्द हो, चाहे रुचिजन्य हो, चाहे अभिव्यक्ति की कुन्न शक्ति हो, चाहे प्रेम और श्रेम तथा आदर्श और यथाय तमन्तित प्रभावो त्यादक अभिव्यक्ति हो, चाहे अनुकरण हो, चाहे तत्य की अनुकृति हो, चाहे प्रभाव की अभिव्यक्ति हो, चाहे प्रश्नाव की अभिव्यक्ति हो, चाहे प्रश्नाव की अभिव्यक्ति हो, चाहे प्रश्नाव की मावोत्यादक आकर्षक अभिव्यक्ति मात्र ही है, अर्थांद क्ला तत्य, विद्युत्ति की रसात्मकता ने समन्तित अभिव्यक्ति है।

हन सभी परिदेश में ब्रह्मस्वस्य के अन्तर्द्धान के संदर्भित भारतीय संगीत लित क्लाओं में अपने भावा भिष्य क्ति एवं अन्तः संबंध के कारण यह तिद्ध करता है, संगीत अपने मूल तत्वों के ताय-साथ शब्द ते रहित होकर भी भावा भिष्य क्ति में तफल होता है। क्यों कि यह मानव मन की अन्तर्अनुभूतियों के प्रकटी करण में तर्वया तक्ष्म है। जो मनोवैक्षा निक परिद्धाय में भी अपनी प्रभावो त्यादक क्ष्मता का प्रदर्शन करती है। अस्याय.

#### अध्याय - चतुर्य

#### राग सर्वं इसके विविध स्वस्थ

"राग" भारतीय तंगीत का आधारभूत विकिट तथानातीन अववव है, जिने भारतीय दाँन और ताहित्य में भी महत्वपूर्ण त्यान दिवा गया है। जहाँ तक भारतीय तंगीत का प्रत्न है, नाद ते ब्रुति, ब्रुति ते त्वर तथा त्वरों के विकिट तंथोग ते राग की उत्पत्ति मानी जाती है। और राग तंगीत ही तंगीत के व्यवत तमत्त प्रकारों का आधार है। चूंकि तबके मूल में नाद है और नाद को अखिन विक्रम में ब्रह्म का त्य माना गया है। तारा ब्रह्मांड ही विधाता की इच्छा श्रांति का अभिष्यका त्य है। अतः नाद के ही अधीन विक्रम की तभी नतिविधियों हैं –

> "नादेन व्यक्यते की:, यदं कर्गात् बदाप्रयः। ववतो व्यवहारोऽयं, नादाधीनमतो बनत्।।"

अर्थात् - नाद के योग ते वर्गों का उच्चारण होता है। वर्ग ते पद श्राब्द। की तिद्धि होती है, पद ते भाषा होती है और भाषा के होने ते ही जगत् के तब व्यवहार चलते हैं। इन प्रकार यह न्यूगै जगत ही नाद के अधीन है।

तंगीत दर्गंग में नाद स्पी तमुद्र के अपार स्वस्य का वर्णन इत प्रकार मिलता है -

> "नादा क्येरतु परं पारं न जानाति तरस्वती । अपापि मज्जनभवातुं बहति वक्षति ।। 32 ।।"

अर्थात् - नाद तमुद्र का कोई आर-पार नहीं है, इती कारण डूबने के भय ते माँ तरस्वती भी तूंबा निये नाद तागर पार करती हैं। नाद तागर में डूब जाने के भय ते ही माँ तरस्वती भी अपनी वीणा में तूंबा लगाये हुई है। जब उनकी यह दशा है तो तामान्य तंगीत ताधक की कौन कहे।

"रान" भारतीय तंत्रीत का अभिन्न अंग है। यह भारतीय तंत्रीत के पृद्धांन पक्ष का रक तक्षकत अवयव रवं आक्षायकता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

"राम" शब्द रलव धातु ते बना है, जितका शाब्दिक अर्थ

है रंगना। चित्त का किमी वृत्ति विदेश अथवा अवस्था विदेश में अधिकठान, यही रंगने का तात्पर्य होता है। राग का यही तात्पर्य भी होता है। मानव मन के अन्तर्भावों को स्वर एवं स्वर ते तंबंधित अवयवों के तमावेश ने जब भिन्न-भिन्न वृत्तियों के अन्तर्गत रंगा जाता है तब, राग की तृष्टि होती है।

भारतीय तंगीत में जित जन चित्रक रंजक ध्वनि तमूह विशेष की प्रतिष्ठा है, उत्त ध्वनि विशेष के वाचक को राग कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण में दो त्यानों पर "रङ्ज रागे" – रंगने के अर्थ में "रङ्ज" धातु का प्रयोग बताया गया है। इती धातु में भाव-वाचक तंजा, किया का ताधन के अर्थ "ध" प्रत्यय जोड़ने पर राग की तिदि होती है।

शास्त्रों में ब्हा गया है -

"रंजयति इति रागः।"

प्रतिद्ध टीकाकार "कल्लिनाय" ने मर्तन का मत उद्ध्यत करते हुये तिला है -

<sup>।</sup> निकंध तंत्रीत, तंत्रीत कार्यांनय, हाक्तत, पू. 257.

"स्वरवर्गिति क्रिकेटेन ध्वनिमेटेन वा जनः । रज्यते येन क्रिक्तः न रागः नम्मतः नताम्।।"

उथाँत - जिन त्वर-वर्ग-विशिष्ट ध्वनि भेद ने मनुष्य रंग जाता है, वह तत्पुरूषों के अनुसार राग है।

वस्तुतः राग शब्द ते ही उत भावमय वातावरण का बोध होता है, जहाँ माधुर्य व जानन्द के अतिरेक के तिवा कुछ भी नहीं होता। राग ते रागात्मक तंबंध का भी बोध होता है। भरतकोश में राग के बारे में इस प्रकार उल्लेख प्राप्त होता है।

> "येत्तु चेताति रज्यन्ते जगत्त्रितयवर्तिनाम्। ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिन्धितादिभिः।।"

अर्थात् - भरत प्रभृति मुनियों ने उन्हें राज कहा है जिनके दारा जिलोकी स्थित प्राविधों का मनोर्श्वन होता है।

महाभै भरत के अनुसार जा तिया वास्तव में मूल राज हैं जिनमें विकार होने ते अनेक राज उत्यन्त होते हैं।

<sup>।</sup> का निदात ता हित्य एवं तैनीत बनाः डाँ ए तुषमा बुलक्रेड ए. ६५.

नंगीत रतनाकर में प्राप्त उल्लेख के अनुतार! -

"चतुर्गामिष कर्गाना यो रागः शीभनो भवेद। त तर्वो दृश्यते येख्नु तेन रागाइनि स्मृताः।।"

अर्थात् - जो राग स्थायी, अरोही, अवरोही, तंवारी - इत वर्ण चतुरूदय ते शोभित हों, वे ही राग कहलाने योग्य है।

भरतकोश के पृष्ठ 923 पर प्राप्त उल्लेख के अनुसार<sup>2</sup> -

"इत्येवं रामाब्दस्य व्युत्पतिरभिधीयते । रजनाज्यायते रामो व्युत्पतिः तमुदाहता।।"

अर्थात् - त्वरों के तमूह के माध्यम ते जन-मन-र्रजन हेतु होने के कारण ही राग को "राग" यह अभिधान प्राप्त है।

तंत्रीत दर्गन में दामोदर पंडित ने उल्लेख किया है -

"वोद्ध व व विकासत्तु स्वरवनीवभूषितः । रंजको जन विस्तानी त रानः कषितो कुँगैः।।"

<sup>।</sup> कालिदात ताहित्य रवं तंगीत कता: डाँ० तुक्या कुलेकेट, पू. ६५.

२ वही

अथाँत - त्वर और वर्ण ने अर्लकृत उत ध्वनि विशेष को विदस्तान राग के नाम ने तंबों धित करते हैं, जो जनवित्त को रंग देती है, आनिदत करती है।

तंगीत विक्षानों के अनुतार वे ही त्वर तमूह राग की तंजा प्राप्त करते हैं, जिनमें एक तक्तिक व्यक्तित्व होता है, जिनमें रंगने की जावित हो। राग के संबंध में जो तक्किय व्यक्तित्व की अवधारणा व्यक्त की है, उतके अनुतार इत व्यक्तित्व के दो पहनू है - एक स्वरमय तथा दूतरा भावमय है। स्वरमय के अन्तर्गत स्वर-देह के अंगों का वर्णन नामने जाता है। इन अंगों का विश्लेष्मा यह दुँदने का प्रयान है कि रंग देने की शक्ति किन तत्वों में निष्टित है। इस स्वर देह के विक्रतेका के अन्तर्गत भरत ने दत तक्षा भी बताये हैं। वयों कि हमारे तंगीत की परंपरानुतार नाद ने हाति, हाति ते स्वर तथा स्वरों के विभिन्न त्योग ने रागों की रधना की गई है तथा राम गाया की परंपरा प्रचलित है। विदानों के अनुतार राग की उत्परित जाति ते हुई है, जितका विवरण हमें भरतकाल ते प्राप्त होता है। आचार्य बुहत्याति ने भरतकृत नाद्यवास्त्र के उल्लेख ते प्रभावित होकर "भरत का तंत्रीत तिद्धान्त" नाम्नी बुस्तक में बातियों का विश्वद विवरण तया उनके नक्षा इत्यादि का वर्णन किया है। विदानों का यह भी कवन है कि जाति के लिये निर्धारित लक्ष्म राजों के लिये भी तर्वशान्य है।

रागों के जाति लक्ष्ण के तदर्भ में नाद्यशास्त्र में जो उल्लेख प्राप्त होता है उतके अनुतार -

> "गृहीशी तारमन्द्री च न्यातापन्यात्र श्व च। अल्पत्वन्च बहुस्वत्र्च बाडवीडुविते तथा ।।" भरत व. त.

प्रचलित दम विधि राग लक्ष्म का य रिचयात्मक बोध निम्नानुसार दिया जाना प्रातंशिक होगा।

- 1. गृह त्वर
- 2. अंश स्वर
- उ. न्यात
- 4. अपन्यात
- 5. अल्पत्व
- 6. बहुत्व
- 7. तार गति
- 8. मन्द्र गति
- 9. बाडवत्व श्वं
- 10. औडवत्व ।

<sup>।</sup> भरत का तंनीत तिक्षांत, जावार्य कृष्टस्व ति, यू. 78.

आचार्य शारंगदेव ने उपर्युक्त दत नक्ष्मों के अतिरिक्त तीन और नक्ष्म बताये हैं, वे हैं -

- ा. तन्यात.
- 2. विन्यात, एवं
- 3. अन्तमार्ग।

जब कि भावमय उंग के उन्तर्गत उन परमानन्द की कल्पना की जाती है, जिनके अनुतार राग का स्वल्प प्रस्तुत होने पर अनुकून भाव उन त्वर तमूह के दारा जानन्द के स्थ में, रंजन के स्थ में तामने उप स्थित होता है।

राग की परिभाषा एवं त्वल्य को कुछेक उन्नेजी विदानों ने भी अपने तरी के ते व्यक्त किये हैं। कुँग कत स्ट्रेंग्वेज के अनुसार -

> "राग त्वरों का एक उद्भाय बाल्क अधिकतम तेंगा वित वैद्या बिताकता की तरह का कुम है, जो मेना ही बनाने वाने त्वरों के तामी प्य ते या त्वरों की विद्या बताता ते, उत विदेश हम है, जिसे ताधारणत्या उनका उपवारण किया बाता है, उनकी आधूति विदेश ते या उनके विवरीत जिस नित वह आधारित होता है,

उत्तर्भी उपस्थिति से या अनुसारियति ने और किती अश्रद्य ध्वनि ने त्युष्ट आधार-स्वर के संबंध ने जाना जाता है।

राग शब्द की व्याख्या करते हुये पापने ने लिखा है -

ैराग, त्वराष्ट्रक में जाने वाले स्वर्श का रेता क्रम है, जो तभी भारतीय गी तियों का आधार स्वस्य होता है तथा जो कुछ स्थिर स्वर्शों की प्रमुख्ता या विदेश्य स्वर्शों की कृमिकता के द्वारा एक दूतरे ते जलग गाया जाता है।

वस्तुतः राग स्वराष्ट्रक । आ ब्हेच । के स्वरों का एक ऐता नीतारमक विधान है, जो एक निविचत मनः स्थिति को व्यक्त करने के निये बनाया जाता है।

त्वामी प्रज्ञाननन्द के अनुतार -

"राज एक मनोभी तिकीय वत्तु है, वर्षों कि वह मन के आस्त्रगत अनुभवों का वत्तुवरक प्रकाशन है। यह तर्वप्रयम मन में नवांग्यूणं निर्मित होता है, तथा बाहर भौतिक रवर-त्य में प्रदेषित किया जाता है, और इसी बारण किसी राग रचना की प्रक्रिया में मन और भौतिक तत्व ताथ-ताथ कार्य करते हैं।

तामान्य तौर पर भी राग ते एक ऐते मधुर तारतम्यता का बोध होता है, जो आनन्द की ओर उन्मुख कराता है। कहते हैं राग ते ही रागात्मक तंबंध का आविभाव होता है। राग के ही कारण तमान चित्त-चृति वाले दो या दो ते अधिक व्यक्तियों में मनोहारी तंबंध त्यापित होना तंभ्य हो याता है। वस्तुतः रागें शब्द की उत्पत्ति रंग शब्द ते हुई है, जितते तारपर्य तमका गया है – रंग जाना, प्रभावित होना, प्रेरित रत या भाव के आवेश में बह जाना। जब राग शब्द का प्रयोग तंगीत के परिपेक्ष्य में तिया जाता है तब इतका शाब्दिक अर्थ बनता है, मन का रंग जाना या मनोभाव।

तंगीत रत्नाकर में ब्राप्त उल्लेख के अनुसार "राग वह तंगीत क्रण्ड है, जो तप्त त्वरों, वर्गी अथवा ध्वनि के विभिन्न प्रकारों की उत्तमता के कारण प्रक्रीता का आह्वान करता है।

अन्व उल्लेख के अनुतार दिन्न तथा शक्ति इन दोनों के योग ते राग की उत्पत्ति हुई है। भगवान शंकर श्महादेव। के पांच मुखें ते पांच राग उत्पन्न हुवे और कठा राग में। पार्वती जी के मुख ते निक्ला। महादेव जी ने जब तांडव करना शुरू किया तब उनके तथोववन नामक मुख ने ब्री राग निक्ता। वामदेव मुख ने बतंत निक्ता, उधीर मुख ते मैरव, तत्पुरूष मुख ते पंचम और ईशान मुख ते मेथ राग तथा मां पार्वती जी के मुख ने नटनारायण राग उत्पन्न हुआ।

विदानों की मान्यता है कि राग स्पी शरीर में स्वर स्पी भिन्न अंग हैं, जिनके तुन्दर तमायोजन ने ही राग का निर्माण होता है। स्वरों की प्रकृति, स्वरों के लगाव तथा विभिन्न स्वरों ते विभिन्न रत निष्पति के आधार पर रागों की प्रकृति निर्धारित होती है और राग गायन ते तांगी तिक प्रस्तुतियों की माधुर्यता तथा तरतता आधारित रहती है। इत तंदर्भ स्वरों के रंग, शब्द, देवता, छंद, रत इत्यादि का वर्णन जो जन्यों में प्राप्त होता है, वर दृष्टियात करना प्रातंभिक ही होगा।

वं दामोदर ने तंनीत दर्ग नाम्नी गुँध में विभिन्न त्वरों के रंग, ब्रष्टि, देवता, छंद, रत इत्यादि का क्लैन किया है, जितका विवरण निम्नानुतार है -

# स्वरों के रंग

तंगीत के तात त्वरों का उम्म ते रंग इत प्रकार है -

<sup>।</sup> तंगीत दर्गम, गं0 दामोदर, तंगीत कार्यानव, टायरत, वृ. 73.

<sup>2</sup> वदमाभः विंवरः त्यन्याः बुन्तमभे तितः। वीतः वर्ष्ट इत्येची बन्यभूमिमयो क्रुवे।। 86 ।।

- 1. ष्टिज ।ता। लाल ।क्मल के तमान।
- 2. रिष्म ।रे। पिंजर
- 3. गंधार । गा नुवर्ग
- 4. मध्यम ।म। इवेत
- 5. पंचम ।प। काला
- 6. धैवत । धा पीता, रवं
- 7. निषाद । नि। चितकवरा।

### त्वरों के अधि

तात त्वरों के श्री का वर्णन निम्न है -

- ।. बडव । मा। अरिन
- 2. अध्यारी ब्रह्मा
- 3. मेंबार ।मा चन्द्रमा
- 4. मध्यम । म। विब्रा
- 5. पंचम ।प। नारद
- 6. टेवत था तुम्बर
- 7. निमाद । नि। धनद । कुवेर ।।
- । विद्यार्थिया विशेषाच्या नदमी के ताच नारद।
  प्रमायो ददद्शुः वंच म्हजादी त्तुक्त्येनी ।। 88 ।।
   तंनीत द्वांग्, वंठ दामोदर, पू. 31-32.

#### त्वरों के देवता

तात त्वरों के देवता इत प्रकार हैं -

- ।. बहुज ।ता। बह्मि
- 2. शब्म ।रे। ब्रह्मा
- 3. गंधार ।गा तरस्वली
- 4. मध्यम ।म। इन्द्र
- 5. पंचम ।प। विष्णु
- 6. धैवत । धा गरेवा
- 7. निषाद । नि। तूर्य

## रवरों के छंट

तातों त्वरों के छंद इत प्रकार हैं -

- ।. बहन । ता। अनुबद्ध
- 2. अध्या १रे। नायती

<sup>।</sup> बहिमब्रह्मतरस्वरयः शर्वत्रीशलेकवराः । तहस्त्रीशृरिति प्रोक्ताः कृमात् ब्ह्नवादिदेवताः ।। ८९ ।।

श्रमादनुष्ट्य नावनी निष्टुष्य बृहती ततः।
 पंजितल विश्व स जनती त्याहुत्र घर्षदा ति ता दिख् ।। १० ।।
 - तंनीत दर्बण, वंश दामोदर, पू. 52.

- 3. गंधार ।ग। त्रिब्द्य
- 4. मध्यम ।म। बुहती
- 5. पंचम ।प। पंक्ति
- 6. धेवत ।था उदिगढ
- 7. निषाद । नि। जगती

### त्वरों के रत

षड्य तथा इष्टम स्वर - अद्भुल, रोट्र तथा वीर रहा। धैवत स्वर - वीभत्त तथा भगानक रहा। गंधार सर्व निष्पाद स्वर - कस्मा रहा। मध्यम सर्व बंबम स्वर - हास्य और ब्रुंगार रहा।

डाँ० तौरीन्द्र मोहन टैमोर ने भी अपनी पुस्तक "
The Seven Principal Notes of the Hindus " ाद तेवन
पिनियम स्युजिक्स नोद्रत ऑफ द हिन्दुज। में तप्त स्वर्श के देवता
के तंबंध में इत प्रकार काँन किया है -

तरी वीरेऽद्भी रोट्रे धो वीभक्त भवानके ।
 कार्योऽननी तु ब्लो हात्यवृंगारयोभी ।। १। ।।
 नंगीत त्रांग, गंट दामोदर, पृ. 32.

| रव | 7             | देवता                               |
|----|---------------|-------------------------------------|
| ı. | মহন           | अस्ति - ब्ह्जिक्टिकः अस्तिः ।       |
| 2. | # <b>EF</b> I | ब्रह्मा - ऋषभाधिदेवः ब्रह्मा ।      |
| 3. | मंधा र        | तरस्वती - मान्धाराधिदेवी तरस्वती ।  |
| 4. | मध्यम         | महादेव - मध्यमस्वराधिदेवः महादेवः । |
| 5* | पंचम          | विष्णु - पंचमा धिदेवः विष्णुः ।     |
| 6. | रेवत          | गमेवा - देवता धिदेवः गमेवाः ।       |
| 7. | निषाद         | तूर्यं - निषादाधिदेवः तूर्यः ।      |

तात स्वरों के लिये निम्न विवरण भी एक स्थान पर प्राप्त हुआ है, जिनका उल्लेख प्रातंशिक ही होगा -

Shadaj (Sa) -

Pink is the colour of the first
Musical note Sa. The moon is
its planet and the pearl its gem
stone. Sa derives its being from
the call of the Peacock. Symbolized by the agni kund with Agni
as its deity. Sa has no particular hour of the day or season
of its own. It is universal both
in its place in time and in its
appeal.

Rishabh (Re) -

Re, the second note, emits a light greenish yellow colour and has the emerold as its gem stone with mercury as its planet.

Derived from the call of the Ox, Re is symbolised by the trimurti, and has Brahma as its ruling deity. It is a note that celebrates the sum-spangled hours of noon and the bright colours of spring.

Gandhar (Ga) -

Wheatish-red in its colour, Ga, the third note, is given over to the beautiful afternoons of summer. Rulled by Venus, it has the dismond as its gem stone and the Veena as its instrument. Ga derives its power from Seraswati, the Goddess of Music and its being from the voice of the goat.

Maddhyam (Ma) -

The fourth musical note 'Ma', dedicates itself to the dulcet hue of monsoon evenings. So alike in colour to its own maroon. Symbolised by the chakra Ma has the sun for its planet and the Ruby as its gem stone. Rules by Vishnu, this note stems from the call of the crane.

Pancham (Pa) -

fifth note, blends itself with the late evening hours of outume of outume of outume of outume of the splendid assurance. Fittingly, it is derived from the tones of the Koyal and has lotus as its symbol. Rules by laxmi, Pa has Mars as its planet and the coral as its gem stone.

Dhaivat (Dha) -

'Dha' the sixth musical note, celebrate the midnight hour in winter. Creamish-yellow in colour, this note has Gamesh as its deity and the rat as its symbol. Finding its birth in the call of the Frog, Dha has jupiter as its ruling planet and the topaz as its gem stone.

Nishad (Ni) -

The last musical note Ni is blackish grey in colour to reflect the early morning hours of late winter. Ruled by Surya and symbolised by the God's own 7 (seven) horse chariot, Ni derives its being from the veice of the elephant. It has saturn as its planet and the blue sopphire as its gem stone.

### रागों का समय निर्धारण

भारतीय तंगीत के तंदमें में प्राचीन काल ने जब रागों के तंबंद में उपलब्ध तथ्यों पर दृष्टित्यात किया जाता है तब नबते पहले जो लक्ष्मा उभरकर तामने जाता है वह रागों का एक निष्ठियत तमय, काल में प्रतृति। ऐतिहातिक परिद्वायों में प्राप्त उल्लेख के जनुतार दिन-रात के चौबीत घंटों में भिन्न-भिन्न रागों की प्रस्तृति जयदा पूरे वर्ध भर में काल, बतु के अनुतार रागों की प्रस्तृति के ताय-ताय व्याकरण की दृष्टि ते परिपूरित तिद्धान्त प्रातः कालीन एवं तायंकालीन तंथि प्रकाश बेता के आधार पर रागों की प्रस्तृतियों का एक व्यापक विवरण हमें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं मध्यकात में राग-रागिनी वर्गीकरण, पुत्र राग, पुत्रवधु राग तंबंध तथ्य भी हमारे तंनीत मुन्यों में उल्लिखत है। इन तभी प्रकार के उल्लेखों के यीठे के बनोपैकानिक आधार की और यदि हम विधार करें तो हम पाते हैं कि इनका तकते प्रमुख आधार है, रत भाव सर्व मनोभाव।

रानों का तमय, काल सर्वे बतु के ताथ तंबंध के वी छे रतामुभूति सर्वे रान-रत तंबंध मुख्य रीट्राधार बृदान करता है, वर्षों कि जिल बृकार वृत्येक रत किली-न-किली मानवीय भाव का बृतिनिधित्य करता है, उती बृकार तंनीत का बृत्येक राम किली-न-किली रत ते बंबद होता है। राग गायन के अन्तर्गत स्वर-लय-ताल युक्त काच्य रहा-प्लावन करता है। गीता की एक उक्ति के अनुतार रहाट्रेक तभी होता है जब रजोगुन एवं तमोगुन के उमर तत्वगुन का ताम्राज्य व आध्यत्य स्थापित होने लगता है। क्यों कि राग-तमय निर्धारन में स्वरों द्वारा निष्यादित रहमाव भी प्रमुख्जादा करता है, क्यों कि जैता कि उल्लेख किया जा चुका है, प्रत्येक स्वर जारा रह निष्यात्ति का स्वष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।

इतना ही नहीं भारतीय तंगीत की यह पुरानी परंपरा रही है कि विभिन्न प्रहरों स्वं बतुओं में अनग-अनग रागों का प्रदर्भन हो। इस धारणा का विकास आठवीं बसाबदी के बाद हुआ माना जाता है। क्यों कि तंगीत मकरन्द नाम्नी बुंब में सक विशिष्ट वर्गीकरण का उल्लेख, जो तंभवतः रागों के वर्गीकरण के संबंध में संभवतः प्रथम उल्लेख है। जिसके अनुसार -

- मुक्तीन कं विता रेते रान, बिनमें कं वित नमक विधमान रहता है।
- 2. अर्थ के बिता रेते रश्य, जिल्हीं और विक केंवन विध्यमान रहता है।
- इस्य विहीना ऐते रान, जिलमें क्येन बिल्कुत न हो।

इत तर्वप्रयम प्राप्त वर्गीकरण को गहनता ते देखे पर पता चलता है कि क्यंन के प्रयोग के आधार पर निर्धारित इत वर्गीकरण में प्रयोगात्मक पहलु पर ही विक्रेम ध्यान दिया गया है। विक्रानों की अपनी रचनाधर्मिता रवं प्रयोगमूलक व्यवहार के अनुतार रागों के तंबंध में निम्न वर्गीकरण भी प्राप्त होता है, जो दिन-रात के प्रहर, मौतम बतु इत्यादि के आधारित है, और यह भी तंकत देते हैं कि कहीं-न-कहीं इनके पीछे मनोवैद्यानिक दृष्टिदकोण भी आधार के रूप में तन्नहत है।

हमारे तंगीत गुंधों में प्राप्त विवरण के अनुतार रागों के नंबंध में विभिन्न मत, परिभाषार्थे तथा वर्गीकरण प्राप्त होते रहे हैं, जो रेतिहातिक उल्लेख के आधार पर नारद काल ते ही प्राप्त होने लगा था। जिसमें लिंग के अनुतार वर्गीकरण तथा दिन-रात के विभिन्न पृहर में पृरतुति के आधार पर वर्गीकरण प्राप्त होता है। इतने त्यष्ट होता है कि आज-कन जो रागों की पृरतुतियों में दिन-रात के तमय कड़ का अनुवानन किया जाता है, इतके पीठे प्राचीन कान ते उक्लब्ध मत-नक्कान्तर तथा वर्गीकरण की अध्धारणा मूलतः आधार तथ्य है। इतना ही नहीं पूरे वर्ध के विभिन्न कतुकात के आधार पर भी रागों की पृरतुतियों के निये विद्वानों ने वर्गीकरण प्रतृति किया है। निश्चित्तस्य ते इतके पीठे रागों की पृत्ति, त्यर तथाय तथा राग की मूल आरमा के आधार पर भिन्न-

भिन्न पुकार के वर्गीकरण उपलब्ध हुये हैं, जो भिन्न-भिन्न विदानों की मनः स्थिति एवं मनोवैद्यानिक अवधारणा को आधार मानकर व्यक्त हुआ माना जा तकता है। मध्यकाल में राग-रानिनी वर्गी-करण का जो विस्तृत स्वस्थ प्राप्त होता है उनके पीछे भी लिंग के आधार प्राप्त वर्गीकरण तथा रागों के स्वस्थ का आधार ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

स्वयं शोध प्रवन्ध में उत्तितितित नारद द्वारा निंग के आधार पर प्राप्त वर्गीकरण इस प्रकार है।

## क। पुलिस राम

"तंगानः लोमराग्राच श्रीराग्राच तथा छ ।
भूगानी छायागोड्राच रुद्ध हिन्दो निका तथा।। 55 ।।
आन्दोनी दोम्बुनी वेच गोड्डः क्नांटकाह्ययः।
प्रक्रमंत्री रुद्धनाटी तथा मानवमी निकः ।। 54 ।।

<sup>।</sup> भारतीय शास्त्रीय तंनीत और मनोवैकानिक विश्वतेष्ण, त्वयं शोध पुबन्ध, पु. 227.

रागरंगच्छायानादी रागः कोलाहतत्त्वया।

सौराष्ट्री य बतन्तवय गुद्धतारंग मेरवी ।। 55 ।।

रागच्यानिस्तया हवेते पुरागाः व रिकी तिंताः।

नारदेन विधिवेश मन्ति नामानि वध्यते ।। 56 ।।"

अर्थात् - बंगाल, मोमराय, श्रीराय भूगाली, छाणायोड्, रुद्धयोड्, अन्दोली, दोम्कुली, गौड़, कर्नांट, फडमंजी, रुद्धनटी, मालवगोल, रागरंग, छायानट, कोलाहला, सौराष्ट्र, बतन्त, रुद्ध मारंग, मेरवी, रायहवनि।

## । हा तिंग राग

"तुन्डी तुस्ककतुन्डी च मत्नारी माहुरी तथा । वौरातिकी च काम्भारी भन्नाती तैन्द्रमी तथा ।। 57 ।। तानंकवा च नान्धारी देवजी देविकी तथा । केनावनी च बहुनी नुन्डज़ी दूर्वरी तथा ।। 58 ।। बराटी द्रावड़ी ढंती नोड़ी नारायनी तथा । जहरी मेधरेंबी च मिल्लाटा वथा कुमात ।। 59 ।।" उथांत - तुंडी, तुरूबतुंडी, मल्लारी, माहुरी, पौरालिका, काम्भरी, भल्लाती, तौन्धवी, नालंग, गंधारी, देवकी, देती, विकातली, बहुली, गुणकी, धुर्मरी, वरारी, द्रवेरी, हंती, गौरी, नारायणी, अहिरी, मेधरंजनी, मित्रनट।

## । गांतक राम

"कौ तिकी लित्त्वचैव, धन्नेत्री च कुरंजिका । तौराबद्री, द्रावडी दुद्धा तथा नागवरा दिका ॥ ६० ॥ कौमौदकी च राक्री तावेरी च तथेव च ॥ बनहँत: तामवेदी जॉक्राभरणस्त्रया ॥ ६॥ ॥

न्युंतका इति प्रोक्ता राम्लक्ष्मको विदेः।।

अर्थात् - को क्रिकी, तनित, धन्नाशी, कुरुँगी, तौराष्ट्री, द्रविरी शुद्ध, नमवेदाधिका, कौमोदकी, रामकी, तावेरी, कार्टन, तामवेदी, शंकराभरणम्।

इतना ही नहीं नारद ने तंगीत मकरन्द में दिन-रात के तमय के तंदमें में रागों की प्रस्तुति के आधार पर भी निम्न वर्गीकरण उल्लिखित किया है, जो इन प्रकार हैं -

### । पातः काल में गाये जाने वाले राम

"गानधारो देवगानधारो धन्ताली तैनध्यी तथा । नारायगी गुर्जेरी च बंगाल परमंजरी ।। ।। ।। लितन्दोलभीका तौराष्ट्रेयजयता थिकौ । मल्हारः तामवेदी च जतन्तः गुद्ध मेरवः ।। ।। ।। वेलावली च भूगातः तोमरागरतयेव च । एते रागास्तु गातव्यः प्रातःकाले विशेष्याः ।। ।2 ।।"

अर्थात् - नंधार, देवनंधार, अन्नाती, तेंधवी, नारायनी, गुर्वरी, बंगात, वटमंबरी, नतित, हिन्डोत, ब्री, तरेराष्ट्र, मन्तार, तामवेटी, बतन्त, शुद्ध मेरव, वेनावनी, भूगान, तोमरागः।

### 2. मध्य दिन में नाये जाने वाले रान

"शंकराभरणः यूवाँ कतहंतस्तवेव च । देती मनोहरी वेव तावेरी दोम्ब्रनी तथा ।। काम्भोगी गोषिकाम्भोजी के जिली मधुमाधनी।
बहुती दर्य मुखारी च तथा मंगलको जिला ।।
एते राग विशेषास्त मध्याहने परिकी तिंता ।।

अर्थात - शंकराभरण, बतहंत, देती, मनोहरी, तावेरी, दोम्बुली, कम्बोजी, गोविकाम्भोजी, केत्रिकी, मधुमाध्यी, बहुली, मुखारी, मंगल कोत्रिक।

### 3. तंध्याकालीन राम

"शुक्षनारा च तालंगी नाटी शुक्षवरादिका ।
गौली मालवगीडश्च श्रीराग्यचाहरी तथा ।।
तथा रामकृती रंजी छाचा तर्ववरादिका।
वरादिका द्वावादिका देशी नागवरादिका ।।
कर्नादृहयगौडिति, इत्येते चंद्रमांशका।।

अर्थात् - शुद्धनर, तालंब, नटी, शुद्धवराटिका, गोलो, मानवनीड़, श्रीराम, अहरी, रामकृति, रंबी, छाबा, वेराक्तिा, द्रवाटिका देती, नामवराटिका, क्नांटा, हवातिका।

# 4. मुर्वोदय एवं मुर्वास्त ने तीन घेट पूर्व गेय राम

"देशाधी भैरवा शुद्धा नार्व यत्प्रहरोदभवश्। वरादिका तथा शुद्धा द्राविदराग नंकिका ।।"

अर्थात् - देशाबी, मेरव शुद्ध, वरा यिका, शुद्धद्रवा दिका।

5. तुर्वारत सर्वं तुर्वोदय ने तीन घेट पश्चात नेय रान

"पृहरोप रिगातव्य मल्हारी माहुरी तथा। आन्दोती रामकृती छायानाटा व रंग का।।"

जयाँच - मल्लारी, महुरी, अन्दोनी, रामकृति, छावानर।

इतना ही नहीं राग-रामिनी वर्गीकरण के अन्तर्गत नोमावर मत दारा प्रतिकादित राम-रामिनियों के संबंध में यह उल्लेख भी प्राप्त होता है, जितमें प्रतिक राम-रामिनी के विकेश बतु-माह में नाये-बजाये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है!-

<sup>।</sup> द्रव्यक्य - द ऑगरिजिन ऑफ राम - मृतेश एत बन्दीयाध्याय, मृतीराम बन्तितं, 1977, यू. 30-31-

"त्रीरागो रागिनीयुक्तः त्रिक्ति गीयते बुधैः। बनन्तः ततहायस्तु वनन्ततो प्रगीयते ।।

भेरवः ततहायत्तु इतौ श्रीक्मे प्रनीयते। पंचमस्तु तथा नेयो राजिन्या तह शारदे।।

मेघरानो रानिनी भियुक्तो वर्धातु गीयते। नदद नाराकनी रागी रानिन्धा तह हेमका।।

### जयात् -

- श्री राग एवं इनकी रागिनियों को जनवरी-फरवरी माह अथाँव शिशिर ऋतु में गाना वा हिये।
- बतन्त रान एवं इनकी राजिनियों को मार्च-अप्रैन माह अर्थात् बतन्त अतु में गाना चाहिये।
- मेरव राम वर्ष इनकी रानिनर्स को नई-जून माह का ग्रीक्स बुतु में नाना वाहिये।
- 4. मेघरान एवं इनकी रानिनियों को जुनाई-अनस्त माह अर्थात् वर्धा वर्धा में नाना वाहिये।

- 5. पंचम राग सर्वे इनकी रागिनियों को तितम्बर-अक्टूबर माह यानि शरद ऋतु में गाना चाहिये।
- 6. नद्दनारायण राग एवं इनकी रागिनियों को नवम्बर-दिसंबर माह अर्थात् हेमन्त-शतु में गाना वर्राहिये।

इसके अतिरियत शास्त्रकारों ने वादी-तंवादी के आधार पर भी रागों के गाये-बजाये जाने के तमय का निर्धारण किया है, जिनके अनुतार -

- ां जिन रागों के वादी त्वर राग के त्वर तम्तक में वृद्यांग में होते हैं उन्हें दिन के बारह क्जे ते रात के बारह क्जे के मध्य गाया-वजावा जाना वाहिये।
- 2. जबकि जिन रागों ने वादी-स्वर राग के स्वर सप्तक में उत्तरींग में होते हैं उन्हें रात ने बारह क्ये ते दिन के बारह क्ये के मध्य गाया बजाया जाना चाहिये।

भारतीय तंनीत में प्रचलित राम नायन की व्यवस्था में रागों के आ विभाव ते तेकर आजतक जिल प्रकार तक्ष्म, वर्गीकरण इत्यादि प्राप्त होते हैं, उनते तंनीत में रागों की महत्ता तथा रागों के तंन्य में विभिन्न विदानों दारा भाषा भिष्यक्ति का प्रविध द्यांन प्राप्त होता है। इती कुम में रागों के विजाकन पर एक दृष्टियात करना भी

आवश्यक है, जो मनोवैद्यानिक परिप्रेक्ष में चित्रकता में ताम्य का बोध भी कराता है।

### राग और रस

तंगीत हो या कोई अन्य निति कता, प्रत्येक में तींदर्यकोध होने के ताय-नाय आनन्द की अनुभूति बरम तक्ष्य की प्राप्ति ही कहा गया है। आनन्द का दूतरा नाम रत के स्प में कहा जाता है। वेते भी कता और रत का अत्यन्त निक्दस्य तंकंध माना जाता है। जहाँ तक नंगीत का प्रश्न है तंगीत केवल कता ही नहीं बल्कि मोध प्राप्ति का अन्यतम मार्ग भी बताया नया है, क्यों कि मन की तन्मयता की दृष्टि ते तंगीत कता तकते प्रभावी माना जाता है, इती तिये तंगीत में रत का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यान माना जाता है। रत सक विशेष प्रकार की बेतना है, जो न केवल तजीवता का तंगरण कराती है अधितु नया प्राण भी कूंजती है। बिना रत के तो तंगीत निक्पाण जीव के तमान दिखता है। यह मनुष्य के अन्तः करण-अन्तर्भावना की निधि है, तभी विद्यार्ग ने कहा है -

#### "रतते इति रतः।"

तथा भावना की महत्ता को ताब में बोड़ते हुवे यह भी क्टा नया

#### "यया भावना तया रमोत्यतिलः ।"

रनोत्पति के लिये भावना का होना आक्रायक माना जाता है तया तंगीत में भावना नाद ने प्रवाहित होती है। नाद ने उत्पन्न रवर राग, बंदिण, तथा अन्य महयोगी अवयव रतोत्पति में तहायक मिद्ध होते हैं। वैते नाहित्य के क्षेत्र में काट्य नोंदर्य ने रत का बोध होता है। क्योंकि काट्य, मंगीतादि लितत क्लाओं के प्रका-दर्शनादि ते जित अलौ किक आनन्द की प्राप्ति होती है, उने ही नामान्यतः रस कहकर नंबोधित किया जाता है। रत वस्तुतः भारतीय क्लप्य, तंगीत ही नहीं अपितु तमस्त लित क्लाओं की आत्मा है। क्योंकि भारतीय क्लाओं में प्रकृति ही नोंदर्य का आदर्श अपया प्रतिमान रही है, उतः कला के नोंदर्य निवेश में ही उने आकर महत्व मिला है। तभी कहा जाता है कि भारतीय क्लाओं की शक विकिटता यह है कि वे प्रायः रतोषकारी और रतानुत्य हैं। उनमें नार्यंतिक त्य ने रत प्रकृता विध्यान है।

नाट्यतास्त्र, में प्राप्त उन्तेत के अनुसार -

"तत्र विभावानुभावव्यभिकारी तैयोगाद्र तनिष्य रितः।"

विभाव, अनुभाव और व्यक्तिशारी भावों के तंबीन ते रत की निष्यारित होती है। अभिनय दर्पंग में प्राप्त उल्लेख के अनुतार -

"यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो मनः। यतो मनस्ततो भावो, यतो भावास्ततो सनः।।"

जहां हाय जाते हैं, वहां दृष्टि जाती है। जहां दृष्टि जाती है, मन उतका अनुतरण करता है, जहां मन जाता है, वहां भाव प्रकट होता है तथा भाव प्रकट होता है, वहीं रत की उत्पति होती है।

रत के बारे में यह भी कहा गया है कि -

"मानव जाति के अन्तः करण में वात करने वाली विशिक्ष्ट भावनाओं के चरमोत्कर्य को ही रत कहते है।"

लित क्ला नंगीत के तंबंध में बब रत की चर्या होती है तो यह बात तबते उचर उभर कर आती है कि तंगीत क्ला का नध्य तभी पूरा होता है जब ब्रोता और क्लाकार के भायों का तादारम्य स्यापित होता है। इत पृक्षिया में क्लाकार त्यर, गीत, ताल आदि अवयवों के भाव, बात्र को आत्मतात कर नेता है, तब ब्रोताओं को उत तीमा तक रतानुभूति होती है। ता हित्य-का व्यक्षा त्त्र में नौ रत माने गये हैं - ह्रांगर, हात्य, वीर, अद्भुत, वीभत्म, भयानक, रौद्र, कल्ल, एवं ज्ञान्त। भारतीय ज्ञात्त्रीय तंगीत में मुख्य त्य ने ह्रांगर, कल्ल, वीर और जात रत्नों का तमावेश है तथा प्रयोग भी किया जाता है। कुछ विदानों का ऐता विचार है कि ता हित्य में मान्य नौ रतों में ते तंगीत में केवल पांच ही रत उपयुक्त हैं - ह्रांगर, वीर, कल्ल, ज्ञान्त और हात्य, जिनके तथायी भाव हैं इस्ताः रित, उत्ताह, ज्ञीक, निर्वेद और हात।

तंगीत दारा रता भिष्यिगि में शास्त्रीय राम गायन या वादन का विकेश मेहंत्व है। क्यों कि तमयानुतार रागों का चयन, त्वर तमाव रैली नत बृत्तुति, बोल-बंदिश-काल का तुन्दर तृत्ववट उच्चारण, बदत, तामें आलाप इत्यादि तभी रतात्मक तुवन की पृष्टिया में तहयोगी होते हैं। ताथ ही तय-ताल छंद, वाच इत्यादि भी रतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि गायन अपया वादन की ल्यूंगैता ने देखें तो गयक, मीड़ तिरोभाव आविभाव इत्यादि से विभिन्न रतों का निष्यादन तम्मतापूर्वक किया जाता है। अतः तंनीत के तंबंध में यह तो त्यामित य मान्य तस्य है कि चाहे वह अवातना का मार्न हो, ताचना का मार्न हो या वन-मन रंजन का मार्न रतों की निष्याति, अपने अवक्यों के माध्यम ते होती रहती है तथा राग-गावन हैली की इतमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

## राग विता भिट्यंबन । रागमाला वित्राकन।

भारतीय तंगीत में रागों की आत्माभिष्यिकत का तहाकत माध्यम नाद माना जाता है। क्यों कि विदानों के अनुसार नाद ही भारतीय तंगीत का वह माध्यम है, जिसते तंगीत में नितम्यता प्राप्त होती है, जो मनुक्य को रसानुभूति की सीमा तक से जाता है। तंगीत में नाद ताधना ने उपातना आरंभ होती है और तह्य, परमतत्त्व की प्राप्त होती है। चित्रकता के माध्यम में नाद का त्वस्य बदलकर रंग और रेखा के स्थ में हो जाता है। समस्त लित कलाणों स्थ तुजन के तिद्धांतों में अपने विभिन्न तत्वों को इस प्रकार आत्मतात करती है कि कलाकार एक ही उद्देश्य परम-तत्व के तह्य की प्राप्त करती है। प्रोध गानुनी के अनुसार -"समस्त राग-रागिनियाँ का आधार उनके देवतामय स्थ है। नाद उनका मार्ग प्रशस्त करता है।"

रागों के नादात्मक स्थ की महत्ता तो प्राचीनकात ते प्रचितत है ही, भाषमय स्थ ने भी इतके तमत्र स्थ के विकात को और भी अभितिषित किया है। क्यों कि स्थ की तृष्टि में दो वस्तुओं की होती है। इनमें एक, जिसते निर्माण कार्य

<sup>।</sup> राज-राजिनी, भाज-2, प्रोठ नामुनी, 1934, क्लबरता।

की पृक्तिया आरंभ होती है और दूतरी है विचार भावना, जिनके आधार पर उन अंग का उपयोग किया जाता है। यमि व्यक्तिगत विचार भिन्नता के कारण वस्तु के निर्माण सामग्री में भिन्नता हो सकती है, परन्तु स्प रचना में नमय तथा भावना पर आम सहमति रहती है। क्लाकार अपना अर्थ स्पों में ढूँढ़ते हैं और क्लाकृति बनती है। क्लाकार अपना अर्थ स्पों में ढूँढ़ते हैं और क्लाकृति बनती है। क्ला विध्य समस्त्र पृकृति की व्यापकता के साथ जुड़ा है, परन्तु वह स्प तन तक कता की अंगी में नहीं आता, जब तक उने क्लाकार का संतर्ग नहीं मिलता। वस्तुतः राग-चित्राभिव्यंजन के इम में रागों के स्वस्प-ध्यान का अनन्य महत्व है।

आयार्य बृहत्पति के अनुतार "कनाओं के मूर्त सर्व अमूर्त स्वल्यों के अतिहिक्त रागों के स्वल्य सर्व ध्यान का अनन्य महत्व है। रागों के भावाधाहित अमूर्त व्यक्तित्व को मूर्त्त करने के निये नंगीत के कुछ लंग्रदायों ने रागों के ध्यान की रचना की है।"

तंगीत के क्षेत्र में ध्यान, राग की यह यद्धति है, जितके अन्तर्गत तंगीतक राग वृत्तुत करने के यूर्व ही उतके त्यक्य का आभात देता है। यह ध्यान क्य महत्य का विशियक होता है और नध्य

<sup>।</sup> डाँछ र. क. मेध् अवातो ताँदर्व विकाता, 1977, पू. 54-

<sup>2</sup> आदार्थ बृहत्यति, तंनीत बिन्तामणि, 1966, यू. 400-

की प्राप्ति में राग को त्यब्द करता है। राग अमूर्त है, किन्तु ध्यान राग के प्रतीकारमण शरीर को जन्म देता है, क्यों कि बब तंगीत नाद्य ते अलग हुआ, तब निष्मितता के अभाव में उतमें रिकाता हो गई। तंगीतकों ने राग ध्यान के दारा उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया और यह इस समस्या का वैक्वानिक समाधान था।

रानों के प्रायोगिक स्वल्य के नाथ-नाथ विदानों दारा
अभिव्यक्त ध्यान परंपरा के आधार पर मध्यकान में रानों के
चित्रों कन की वरंपरा का विकास हुआ, जो हमें विभिन्न शैनियों
एवं रंगों तथा आकृतियों के माध्यम ने आज भी उपनब्ध हैं। जब
हम इनका मनोवैद्यानिक देंग ने अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो
संगीत एवं चित्रकता ने तंबंधित कुछेक तथ्यों पर नहनता ने विचार
एवं उनका उल्लेख आव्यक हो जाता है। जहां तक तंगीत में
रानों का प्रश्न है, जिनका कि आधार तप्त त्यर हैं। त्यरों के
मिन्न-भिन्न तंथोजनों के कनत्वस्य रानों का निर्माण होता है।
ताब ही त्यरों के विशेष भाषानुभावों के तमन्वित त्य रानों के
रयस्य के सिवे उत्तरहायी होता है। वह अन्य बात है कि रानों

<sup>।</sup> डाँ। तुमद्रा चौधरी, तंगीत दारा अभिव्यंत्रमा का त्वस्य नेस्, निवन्ध तंगीत, व. 350.

की जात्मा बहुत कुछ प्रस्तुतिगत भाव स्थ पर भी निभंद करती है।

तंगीत का नंबंध देवी-देवताओं ने होने के कारण विदानों में ऐसी मान्यता है कि विभिन्न देवी-देवताओं, उनके आतनों, वस्त्रों, शिवायों, प्रतीकों आदि के विभिन्न गुन, रागों की स्वर लहरी में तमाह्य हो जाते हैं। ऐसी परंपरा भी है कि प्राय: तभी प्राचीन गुंथकारों ने भी अपना गुंथ आरंभ करने के पूर्व ब्रह्मा, सरस्वती तथा महेश्वर की वंदना इसी कारण से की है क्यों कि पौराणिक दृष्टि से तंगीत का तंबंध देवी-देवताओं से अविध्विन्त स्थ से माना जाता है और देवी-देवताओं से तंबंध स्थापित कर उनकी वन्दना के ताथ अपने कार्य का शुभारंभ करने में तंगीत में, विशेष स्थ से परम तंतोष्ट की रियति बताई बाती है।

इतना ही नहीं स्वरों के विभिन्न कथि, देवता इत्यादि मुनों के साथ-साथ संगीत दर्यन नाम्नी मुंध में वंश दामोदर ने तप्त स्वरों की उत्परित का वर्णन क्यां व बाति के आधार पर किया है। साथ ही स्वरों के रंग, कथि, देवता, संद, तथा स्वरों ते उत्पन्न रहीं का क्ष्मैन भी प्राप्त होता है।

रवरों के वंश व जाति के तंबंध में विवरण निम्नानुतार है -

"गीवार्णकुलम्भूताः धडजगांधार मध्यमाः । पंचमः पितृक्तारियो रिधावृधिकनोद्भवौ।। 83 ।।

- संगीत ट्यंग

अर्थात् - घडा, मध्यम और गंधार त्वर देवकुत में उत्पन्न हुये हैं। पंचम त्वर पितृक्तां में उत्पन्न हुआ है। अध्यभ तथा धेवत त्वर अधि कुत में उत्पन्न हुये हैं और निधाद त्वर का जन्म अतुरक्तां में हुआ है।

पंठ दामोदर ने आने त्वरों की जातिनत उत्पति के बारे में उल्लेख किया है -

> "निधादो अतुरक्ती त्यो ब्राह्मनाः तम्बंबनाः । रिधा तु क्षत्रियौ क्षेयौ वैद्यवनाती निर्नोमतो ।। ८५ ।। बुद्धार्वतरकाकत्वी क्रमन कथितो युधेः ।। ८५ ।।

जयात् - बहुन, मध्यम और पंचम त्यर ब्राह्मन त्यर माने नये हैं। शब्द तथा देवत त्यर धतिय हैं। गंधार तथा निवाद त्यर वेशय जाति के हैं और उन्तर काक्नी विकृत त्यर क्षुद्र जाति के हैं।

उचरो का विवरण के आधार वर अब हम राम-माला चित्रां कन

पर गहराई में विचार करते हैं तो ऐता प्रतीत होता है कि लिलत क्ला की इन दो विधाओं के ता विक साम्य के आधार पर तिदानों ने काफी कार्य किया है तथा त्वरों के आधारभूत तत्व को चित्रक्ला के आधार भूत तत्व रंग-रेखा के ताथ लंगो जित कर क्ला के अनुतार मनोगत भावों को पुकट किया गया है। जहां तक चित्रक्ला का संबंध है इनमें रागों के चित्राभिष्यित्व के संदर्भ में रंगों के विभिन्न प्रयोग एवं विभिन्न आकृतिक रेखांकनों के माध्यमों से रागों के मनोगत भावों को त्यांकत तथा प्रभावशाली ढंग से प्यक्त किया गया है। गूंकि रंग एवं प्रकाश हमारे दृष्टिकान के तरनतम तत्व माने गये हैं, जतः रंगों के बारे में उद्यो निक्कित तथ्यों का उत्तिकत किया जाना आकायक है।

विदानों ने मुख्य तीन रंग माने हैं। ये हैं - नान, बीना तथा नीना। नाट्यवास्त्र में वृद्धान रंग बार माने नये हैं - प्रवेत, नीन, रचत ।नान। तथा बीन ।यीना।। यित तूत्रकार ने चित्र तूत्र में वृद्धान रंग बांच माने हैं। - प्रवेत, बीत ।यीना।, रचत ।नान।, नीन पर्य कूटन। इन्हीं रंगों के प्राथती अनुपातिक मेन ते अन्य रंग हरा, बैंगनी, नारंगी इत्यादि निर्मित किये जाते हैं।

विदानों के अनुतार रोगों के तीन व्रधान नुग हैं -

<sup>।</sup> द्रष्टट्य - क्ला तमीक्षा, डाँछ गिरिराज क्यिंगर, ए. ४६.

#### का रंगत । सा बल । मा धनत्व।

- इंग्रेस रंगों की निर्माण पृक्तिया तथा तथा तथा व अनुपात का बोध होता है।
- क्ल ते रंगों के हल्कायन या गहरायन का बोध
   होता है।
- अनः धनत्व ते रंगों के चमक के प्रति ती स्थता का परिचय होता है क्यों कि क्या जितने परत्पर निकट होते हैं, उनका धनत्व उतना ही अधिक माना जाता है।

रंगों के प्रयोग के तंबंध में भारतीय धित्रकता में रंग विधार की एक विशेष धारणा है, जिसके अनुसार भारतीय कता धिन्तन में रंगों का मात्र विधाननत महत्व या प्रसाधन के निमित प्रयोजन नहीं हैं, बलिक कता के घरम नक्ष्य रतोपन किये ते यह तंबंद है। जबकि वैद्यानिक दृष्टिकोण के अनुसार रंगों ते प्राप्त विभिन्न वर्ग रंगों की तरंग लंबाई के माध्यम ते प्यक्त की जाती है।

चरतुतः चित्रकता में रंग योजना के तहारे भाषों सर्व रत-चर्चन को प्रतीक्यमीं तथा प्यंजनानभी बनाकर करारमकता प्रदान की जाती है। गुँथों में तिभिन्न रतों के अनुनार रंग विधान की धारणा का इस प्रकार वर्णन उपलब्ध होता है -

रुत रुन

ब्रुगार इयाम

हात्य इवेत

रौद्रावीरा तालारकत वर्णा

क्ला भूरा

भ्यानक बाला

वीभत्त नीत

उद्भुत पीत

विदानों के इत धारणा के अनुतार गुंचों में रंगों का विवरण रहों के नंदभी में हुआ है, जितका मनोवैद्धानिक टुब्टिकोण ते अध्ययन रवें विश्लेषण के उपरात निम्न विवरण उपलब्ध होता है -

### विगार रत -

इत रत का वर्ण प्रयाम वर्ण बताया नया है और विष्णु इतके अधिदेवता माने नये हैं। यह अस्यन्त शीतनतादायक तथा तुकाद है।

#### हास्य रत -

इत रत का वर्ण प्रवेत माना जाता है। तारिवक मुण भी प्रवेत वर्ण का होता है। इतमें ईंक्यों या देख रहित हास्य रत की परिकल्पना है और मन की निकल्ता के ताथ निरूपित होता है।

#### कस्वारम -

करण रत को क्योत वर्ण कहा गया है। राख का रंग होने ते इतमें काला तथा उचेत का तम्मिलित प्रभाव है। काला रंग अंधकार व निराशा का तूबक है। उचेत की उज्ज्वनता निर्णाणकीलता को व्यक्त करती है। ष्रिय के अनिष्ट की आशंका का भाव छिया रहने ते करण रत का वर्णन उचित ही है।

## रोट रत -

इत रत का रक्त वर्ग है। इतका स्वायी भाव को घटे। को घ के आवेश में मुख नान हो जाता है और कोध्यूण आवेश में नान रूप की उप स्थिति स्वाभाविक प्रतित होता है।

## वीर रत -

वीर रत और वर्ग का माना बाता है। ता हित्य दर्गण में

गौर के तथान पर हेम वर्ग का उल्लेख किया गया है। वीर का तथायी भाव उत्ताह है और उत्ताह में भी उज्ज्वलता का भाव खिया है।

#### भयानक रत -

इत रत का कृष्ण वर्ण है। भय के जारण बुद्धि कुँठित हो जाती है और नर्वत्र अधकार एवं निराजा ही दिलाई देता है।

#### उद्भत रत -

इत रत का रंग पीना माना गया है। यह अत्यन्त उज्ज्वन एतं प्रकाशयुक्त होता है। बीना रंग जगमगाहट का वातावरण उत्पन्न कर देता है, जितने आश्चर्य के भाव का उदय होता है।

### वीभतत रत -

इत रत का नीत वर्ण माना बाता है। वीभरत रत का नीता रंग बुद्ध नीत का तुम तार है। इतते खूना का भाव उत्पन्न होता है।

#### शान्त रत -

इत रत का भी श्वेत वर्ग माना जाता है। निर्मिप्तता, निर्मेनता रवें झान के प्रकाश के हेतु यह बहुत उपयुक्त है, यह विकार र हित होने के कारण पूर्ण औं ति प्रदान करता है। विभिन्न रहीं एवं चित्रतला के रंगों के मध्य आपती तादातम्य के संदर्भ में डॉए गिर जि कियोर ने कमा तमीक्षा में निम्न प्रकार विवरण दिया है।

### र्मेल -

किसी पवित्र या स्वय्व वस्तु का विचार करते हुवे उचेत रंग का ध्यान आता है। इससे पवित्रता तथा स्वय्वता का बोध होता है।

### पीता -

हलका रंग होने के कारण यह पुण्यतीतता को प्रकट करता है। इत रंग का तकते अधिक प्रभाव स्नाबुओं पर पड़ता है। तुवर्ण और नक्ष्मी का रंग होने ते यह बाद्याही भी है।

### लात -

यह रंग तृष्टि का मुख्य रंग है और तबते शीय आकर्षित करता है। रूधिर का भी रंग नान होने के कारण यह अत्यन्त उत्तेषक एवं प्रवर्त्तक है। अग्नि और तूर्य की उष्ण्या में भी यह रंग प्याप्त है, अतः कोध, वीरता, और जीवनीशक्ति इती रंग के माध्यम ते प्यक्त

<sup>।</sup> क्या तमीक्षा, डाँछ मिरचि क्योर 'अशोक', देव बाध प्रकाशन, मू. 45-46-

की जाती है।

### नीला -

यह रंग अत्यन्त तुम्ब्रद है। रंगों में यह वैते ही प्रमुख है, जैने तत्वों में वायु। आकाश का रंग होने ने कारण भी यह महत्व्यूण है।

#### हरा -

हरे रंग का प्रभाव जांखों तथा मिरतक के तिये अत्यन्त हितकर है। पृकृति में यह नवांधिक च्याप्त है और हृदय को जीतन अनुभूति देने वाला है। आयुर्वेद की दृष्टि ते हरा रंग प्रभोद प्रमारक, आनन्दायक एवं स्वास्थ्यान्यक है।

### बेंगनी -

यह रंग भी आकर्षन में राजती कहा गया है। इतमें लाल तथा नीने का मित्रित नुन है।

#### गला -

काला रंग प्रकाश को विकीण नहीं करता। अधेकार का रंग होने के कारण यह निराशा उत्पत्न करता है।

राग चित्रा भिट्यंजन के अन्तर्गत उपरोक्त विवरण के उपरान्त कुछ रागमाना चित्रों का विवरण दिया जा रहा है. जिनमें राग-रागिनी वर्गीकरण के आधार पर दत का चयन किया गया है। वस्तुतः रागमाला चित्रों का अध्ययन यदि मनोवैका निक दंग ते किया जाये तो यह देखना आकायक होगा कि रागमाला वित्रों में रंगों का प्रयोग, भिन्त-भिन्न आकृतियों का रेखांकन तया ताम रिक व रिवेश का चित्रण किन आधारों वर किया गया वयों कि शास्त्रों में प्राप्त उल्लेख ते यह स्वब्द है कि प्रत्येक राग का ध्यान, राग की प्रकृति इत्यादि तभी निर्धारित है। ताथ ही यह भी प्राप्त होता है कि रागों के आविभाव के तमय ते अलग-अलग विदानों में बत तंबंध में अधने-अधने देंग ते विवार पुकट किये हैं। महयतः मध्यकान ते ही राग वर्गीकरण का पार्म हुआ तथा विस्तृत वर्गीकरण राग-रागिनी वर्गीकरण के प्रचलन के बाद ही रागमाला चित्रों कन की भी शुल्जात हुई है। यद्यपि मुनल हैली का पारंभ तबते पहले हुआ बाद में राजस्थान में मुख्य स्थ ते इत पर कार्य हुआ, जिलमें बूंदी रैली बीकानेर रेली. बोटा रेली इत्यादि पुमुख है।

रागमाला चित्रं कन के विवरण के अन्तर्गत राग हिंडोल के दो चित्र राम दीवक का एक चित्र, राग मालकौँत का एक चित्र अर्थात् राम के चार तथा रागिमिकों में छः अमरवी, भूगाली, मालभी, कुकुभ, बटमंजरी, तथा ललित। रागमाला चित्रों का विवरण दिया जा रहा है, जो बर्ब रागमाला चित्रों पर गहन
अध्ययन के पश्चात चयनित किये नये हैं। इनमें राजस्यान, बीकानेर
हैली, कोटा हैली एवं मुगल हैली के अन्तर्गत हैं, जिनमें विभिन्न
आकृतियों एवं रंगों के विविध्य तयोजनों के आधार पर राग की
पुकृति को व्यक्त किया गया है। राग-रागिनी वर्गीकरण के
आधार पर रागमाला चित्रांकन रागों के जीवंतता में एक नये युग
को स्थान दिया है, जो जाने वाले तमय में भी एक नये अध्याय
के रूप में विश्वय को त्यांवत करता रहेगा। ताय ही ताय यह
तंगीत एवं वित्रकला के तारिषक नाम्य को भी परिलक्ति करता
है।

### राग - हिंडोल

#### राग - श्लोक

"हिन्दोनको रिधारयकाः तत्रयो गदितो हुँधैः । मूर्च्छना रुद्धमध्या त्यादौऽवः काक्नीयुतः ।। 58 ।।

- तंगीत दर्मग

- हिंडोल राग में रि-ध वर्जित होकर, घडज त्वर गृह उसा और न्यात है। मूर्चना मध्यम ज्ञाम की शुद्ध मध्या है तथा औडव होकर काकनी निते बुक्त है।

#### ध्यान

नितंबिनी मन्दतरंगितातुः दोनातु केनातुकमादधानः । कदः क्यीतददुत्तिकामयुग्तः, हिन्दोनरानः कषितो मुनीद्रेः ।।

- जिते तित्रया मेंद-मेंद झोंके देकर हिंडोने के उसर झुना रही हैं। जित हिंडोने की डो रिवा छोटी हैं। जो तुब भी नने वाना और काम ते बुक्त है। जो क्योन की कान्ति के तमान है। मुनिजनों ने हिन्दोन राम का रेता वर्णन किया है। राग हिंडोन के जो रागमाना चित्र प्राप्त हुआ है उनमें पृष्ठ 230 पर उद्धृत चित्र बीकानर हैं भी के अन्तर्गत 17 वीं अताब्दी के उत्तराई का चित्र है, जितमें एक झूने में राधा-कृष्ण को दर्शाया गया है। झूने के दायीं और कुछ महिलायें खड़ी हैं, जबकि बाई और कुछ तंगीत-नृत्य में रत हैं, इतमें हरा, नीना, नान और समेद रंगों का तुन्दर तमन्वय है।

जबकि राग हिंडोन का दूबरा रानमाना चित्र, जो पूठि 25। यर उद्धृत किया नया है, 18 वीं ब्रह्मान्दी के उत्तराईं में डिकेनी बेली में चित्रांकित रानमाना चित्र है। इतमें एक जातन पर एक युन्न !तंभवतः राजा-रानी । को बेठे चित्रित किया नया है। तामने दो महिला क्लाकार-एक बीजा तथा दूतरी अवन्छ वाय वजाते हुये - तंगीत वृत्तुत कर रही हैं। जातन पर युन्न के पीछे एक महिला मोर बंब ते निर्मित पढ़े बेली चत्तु ते तेया में रत है। इत चित्र में नान, भूरा, नुनाबी, काना, तभेद इत्यादि रंगों का सुन्दर प्रयोग किया नया है।

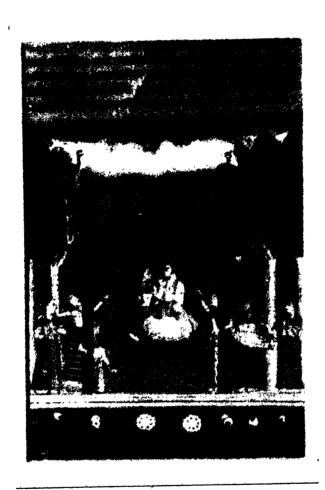

राग - हिंडील (बीकानेर शैली - 17 वीं शताब्दी उत्तराई)



राग - हिंडील (डिकैनी भैली - 18वीं शताब्दी उत्तराद्वी)

#### राग - दीपक

#### राग-शलोक

"म्हजगृहीत्राकन्यातः तंपूर्णी दीवको मतः । मूर्च्छना गुद्धमध्या स्थागदातच्यो गायकैः तदा ।। ६५ ।।

- तंगीत दर्पण

- दीयक राज तंपूर्ण है। इतका ग्रह, उता तथा न्यात त्यर घडन है। मूर्ण्डना गुद्ध मध्या है। किसी भी बतु या ग्रहर में यह तदा गेय है।

#### ध्यान -

बातारतायं प्रकिती गरीये
गृहेंऽधकारे तुभगं प्रवृतः ।
तत्वा जिरोभूका रत्नदीये नीज्या दधी दीयक राग राजः।।

- जिसने वासा त्री के ब्रीड़ा करने में प्रवृत्त होने यर दीयक बुड़ाकर

अंधकार किया है, परन्तु जितके जिलोभूका के रतनों के तेज ने उने बड़ी लज्जा प्राप्त हुई, ऐसा दीयक राग है।

राग दीयक का जो रागमाला चित्र पूक्ठ 254 पर उद्धूत है वह 18 वीं ब्रह्मान्दी का बूंदी ब्रेली का चित्र है, जितमें एक युगल जोड़ी को एक ववेलियन में बलंग पर केंठे दिखाया गया है। पूरे भवन में दीयक जनता हुआ चित्रित दिखाया गया है, जितमें लाल, पीला, भूरा रंग का प्रयोग है।



राग - दीपक (बंदी शैली - 18 वीं शताब्दी)

# मरवी ।राग मरव ही राणिनी।

"संपूर्ण भरवी केवा ग्रहीशन्यातमध्यमा । सौवीरी मूर्ण्डना केवा मध्यमग्रामधारिणी । केविवदेशा भरववरस्वरेक्टेंगा विवर्धीः ।। ५८ ।।

- मंगीत दर्पण

- मेरवी रागिनी त्यूंण है। मध्यम त्वर ग्रह, आया तथा न्यात है। मध्यम ग्राम की तौवरी मूर्चना है। बहुत ने विदान इते मेरव के त्वरों ते भी गाते हैं।

#### टयान

"त्कटिकर चित्रवाँ ठे र म्यकेना तह टेंगे, चिक्यकमत्त्रामेर वैयंती महेशम् ।

वीतकां बता थी,

तुकविभिरियमुक्ता भेरवी भेरवस्त्री ।।

- रमगीय केनात वर्तत के जिल्हर पर तकटिक मणि के जातन वर कैठकर कि हुये क्मन के बूनों ते जो महादेश जी का पूजन करती है, जितके हाथ में धनवाय शर्मजीराश है। जितका कर्ण पीता है तथा जितके नेत्र विद्यात हैं। ऐसी भैरव की भार्या भैरवी कवियों ने वर्णन की है।

रामिनी मेरवी का पृष्ठ 237 पर उद्यूत रागमाला चित्र 17 वीं बताबदी का बूंदी बैली का है। इत चित्र में एक तकेद मंदिर के उन्दर किसलिंग के निकट एक महिला को बैठे चित्रित किया है। यात में ही कमल के पूलों एवं पक्षियों ते तुत्र जिला एक तालाब भी है। इतमें तकेद लाल, नीला, इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है।

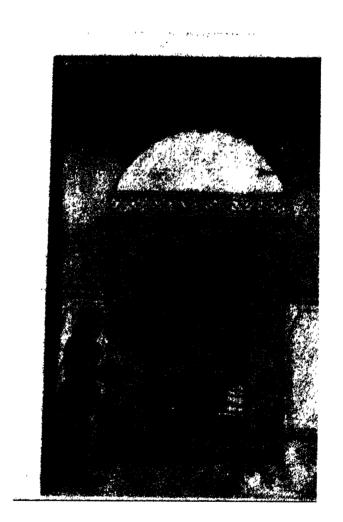

रागिनी - भैरवी (बंदी भैली - 17 वीं शताब्दी)

# भगती । राग मेघ की राजिनी।

"महजगृहीशकन्याता भूगाली कथिता बुधैः । मूर्ण्डना प्रयमा यत्र त्रंपूर्णा शो तिके रते । केशियत्तु रिपटीनेयमी वा परिकीर्तिता ।। 79 ।।

- तंगीत दर्पण

- भूगाती तंबू में है। यहज स्वर गृह, और, और न्यात है। यहनी मूटर्डना है। इते वंडितों ने शान्तरन में बहा है। कुछ नोग रे - व वर्जित करके औड़व मानते है।

#### ध्यान

"गौरघुतिः लंबुमितिप्तदेहा । तुंगस्तनी चंद्रमुखी मनोका ।। कार्तस्मदेती विरहेण दूना । भूगातिकेवं रतको तिबुक्ता ।।

- जो गौरवर्ण की कान्ति वासी है। जितके प्रशीर वर केतर का सेव है। जिसके स्तन उन्चे हैं। जो बन्द्रमुखी और रमणीय है। जो विरह ते तरत और शान्त रत्युक्त है। ऐती भूगानी राजिनी है।

रानिनी भूगानी का पूक्ठ 240 वर उद्भूत रागमाना वित्र 17 वीं जताब्दी का मुनन हैनी का चित्र है, जिसमें एक महिला को हाथ में पूल लिये एक चौकी पर बैठे चित्रित किया नया है। एक महिला चंवर लिये हुये पीठे खड़ी है। इतमें बेंगनी, तकेद, लाल, चीला आदि रंगों का प्रयोग किया गया है।

इतके अतिरिक्त बाँच अन्य महत्त्वपूर्ण राममाना वित्रों का विवरण दिया जा रहा है, जो राम-रामिनी वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रमुख स्थान रखते हैं, ताच ही राजस्थानी चित्रकता की उत्कृष्टता का पृदर्शन भी करते है।

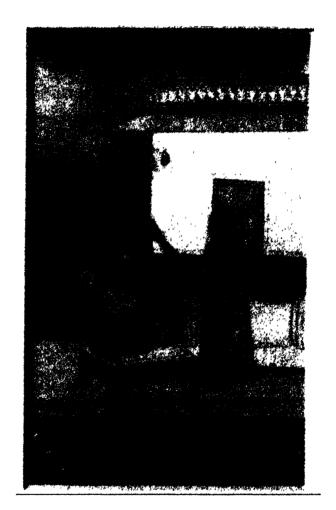

रागिनी - भूपाली (मुग़ल भैली - 17वीं शताब्दी)

#### राग - मालकोश

"यतुर पुरुष केति करत वधू नितंत्र ध्यान
तु देह तन वरन जु त्याम है।
तरत तुर्गंध हाथ छरी हु विरिष रही तिय
पर वनी गजमो तिन की मान है।।
भयों के हरते प्रगट तंपूरन जाति
"त र ग म प ध नि" तरज गृह ग्राम है।
तंतिर रिति तुरिभ रेन चौथ ही पहर गाय
नायक तस्य "मानकोश" नाम राग है।।

- एक अत्यंत आकर्षक तुनहरी बंडम के नीचे त्यामवर्ण छनधारी चतुर पुरुष, नज-मुनता की माला धारण किये हुये, हाय में युष्य छड़ी लिये तिंहातन वर विराजमान है। तिंहातन के पीठे तुंदर राजनी चिहन किरणिया लिये छड़ी है तका तामने ना विकार्थ नृत्यमन्न हैं। विध्यों के कंठ ते निकला यह राम विविध बतु में रात के चौथे पुहर में नाया बाता है।

निकंग तंगीत, श्री त. ना. गर्न, तेब - राजस्थानी विश्वका में रागों का स्थल्प, पू. 455.

पृष्ठ 243 पर उद्धृत राग-मालकोश का रागमाला चित्र 18 वी शताबदी का राजस्थानी शैली का चित्र है, जिनमें एक युगल को चौकी पर बैठे दिवाया गया है। तामने एक स्त्री परि-चारिका खड़ी है। पीछे एक स्त्री परिचारिका चंवर डुला रही है तथा नीचे बार्ये एक स्त्री खड़ी है। नीचे तालाब में बतल चित्रित हैं। ताल, बीला, नीला, काला आदि रंग चित्र में त्यष्टतः परिचारिका हो रहे है।

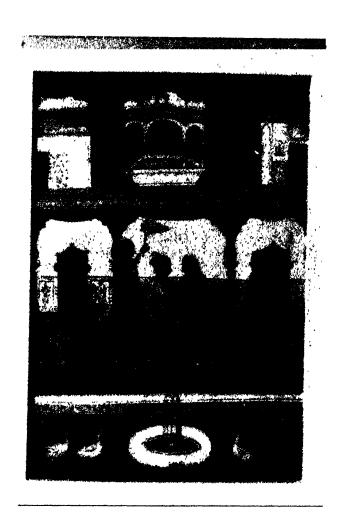

राग - मालकाश (राजस्थानी बैंली - 18 वीं शताब्दी)

# मानश्री ।राग - श्री की रागिनी।

#### क विरत

"अब तर तरे नारि बेठी रति अनुहारि वस्त्रन अस्थ अंगी चंगी रंग पीत है। आली कर उप रितु निजकर धारें रहे बिछर्यों है मीत तऊ हतत न चीत है।। मूरति विलाल बाल मूरति मृनाल जनु तंमूरण "त रि ग म प ध नि" रत चीत है। हेम रति दूजे जाम "मालतरी" खरिज गावत पूर्वीन है।"

- आमव्ध के नीये अटारी के बात यह नायिका तिहातन पर केठी है और तामने एक दाती तेवा-रत बड़ी है। नायिका नान रंग की तुंदर कंयुकी तथा चीने रंग की तुनहरी पोआक धारण किये हुये है। परन्तु यह न हंतती है और न बात करती है, क्यों कि प्रियतम ते बिखुड़ी हुई है। हेमन्त बतु में रात्रि के दूतरे पृहर में गाई जाती है।

पूठ 245 वर उद्भूत रानिनी मानती का रानमाना वित्र राजत्यान की बीकानेर हैंसी का 18 वी इक्षाब्दी का रानमाना वित्र है, जितमें रक बारवाई वर रक त्त्री को किठाये वित्रित किया नया है, जो हार्थी में कून निये हैं। दो त्त्रियों वीठे बड़ी है तथा रक आने बड़ी है। नीचे दो महिनार्थे तंनीत की पृत्तुति में नीन हैं। एक त्त्री तामने बेठी है। इस वित्र में नान, तकेद, काना आदि रंगों का वृयोग किया नया है।

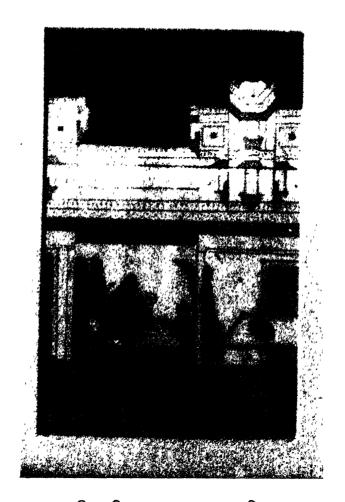

रागिनी - मालश्री (राजस्थान-बीकानेर शैंली - 17 वीं शताब्दी)

# \_कुक्भ । राग - मालकोश की रागिनी।

#### कवितत

"अति रंग रतीली ने मानी रित प्रीतम लों में तिंगार जंग जांगी उर दरकी । भरी है दिलात निज जांगे ये उनीदे नेन टूटे तक हार छूटे बार चूनी करकी ।। नैनन की छिद देखि अल्ग कमल मोहे "ध नि ता रे ग म व" त्यूरन तुर की। निति चौथे जान इहे ध्यत त त दिन इह रागनी "कुकुभ" जनू बना तुधाधर की।।

- यह रित प्रीता नायिका एक तुंदर मंड्य में तुति जिलत वर्लन पर मतनद लगाये बैठी है और आकाश उद्धें चन्द्र के वारों और तारों ते छाया हुआ है। यह रानिनी ल्यूणे ब्रेनार ताथे जैन को मोड़-तोड़ रही है और इसके हृदय ते आन निक्त रही है। किनात-भरी होने के कारण नींद की कभी ते लाल क्यन बुक्त मो हित करने वाली औं छें दूरी जा रही है। इतके हार, हत्त कंकन अरदि निरे जा रहे हैं। यहने के बात कड़ी दानी उने दर्जण दिका



रागिनी - कुकुम (राजस्थान-बीकानेर भैती - 17 वीं शताब्दी)

#### पटमंबरी ।राग हिंडोल की रागिनी।

#### कवित

"तूखी पूलमाल गरि जिरह बिहाल पिय बिनु

प्रान छिन जात छिन जातु है ।

भावत न भोजन भवन नींद जावत न तेज है

जेकेनी मौ दुहेली जनसातु है ।।

पंचम जुवन में प्रवीन बिन तन चीन

"य ध न त र ग म" तंपूरन की जातु है।

नाम "पटमंजरी" ये विरह दुख बिजरी

तरत बतंत गुनि गाई जय रातु है ।।

- यह विरह- प्यापित ना विका है, जो महल में कियी नेज के आगे कड़ी हुई है। दोनों हाथों में पुष्प मालायें हैं, परन्तु विरह-अग्न ने तूल गई हैं। भोजन भी अप्या नहीं लगता तथा भवन में तेज पर नींद भी नहीं आती है। इत विया को अक्लायन अल्लावना लगता है और पति की अनुविस्थित में तन शीजा जा रहा है। यह रागिनी लंबून है तथा "प ध नि ता रे न म" स्वरों में नाई जाती है। इतका तमय विरह- हु: स के कारण अर्धरात्रि दिया गया है।

पृष्ठ 25। पर उद्धृत रागिनी घटमंजरी का रागमाला चित्र राजस्थानी हैली में बीकानेर हैली का 17 वीं हाताव्दी का चित्र है, जितमें एक चारपाई पर एक स्त्री बैठी है, जितके तामने दोनों और एक-एक स्त्रिया विराजमान है। बिनमें ते एक चीणा वादन कर रही है, ज्यर एक युगल बातचीत में रत है तथा नीचे व्यक्त में एक बाली चारपाई स्थित है। इत रागमाला चित्र में लाल, तकेद, हरा, काला इत्यादि रंगों का तुन्दर तमन्दित दंग ते प्रयोग किया गया है।

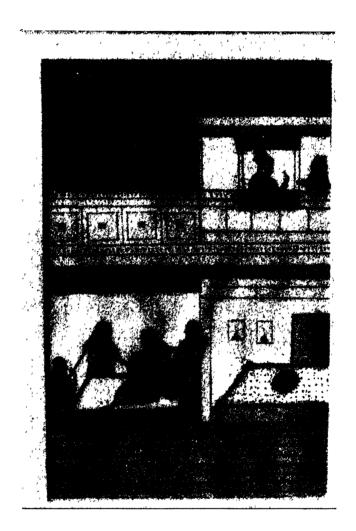

रागिनी - पटमंजरी

(राजस्थान- बीकानेर शैली - 17 वीं शताब्दी)

#### ल लित । राग हिंडोल की रागिनी।

#### कविता

"गोरे अति बरन बहुप गरि माल बाल भूधन
विभाल नेज पोडी जो रताल है।
कंठ यीक लीक दीते बोलत अभी ने बोल
तुधा निधि धाते कहा अधिक विभाल है।।

अनत रहत चीर दिप्पति अपार स्प
जगत को मोल धनि तंगम तुबाल है।

बोडत कहत ग्रह दैवत बर्तत प्रात रेती
विधि "लितत" बसानी गुनीचाल है।।

- तंतार की मूल्य करने वाली अत्यंत गौरवर्णी यह नायिका भरपूर वौचन-मत्त कतूमल पोशाक के ताथ नल-शिलं हुंगार धारण किए हुये तेज पर नेदी हुई है। कैठ इतना कोमल है कि तांबूल तेवल ते पीक की लकीर दिलाई देती है। अमृत वचन बोलने वाली यह तत्थी एक तुधाकोंच है। नायक प्रातः काल हुआ देखकर नायिका को शयन मुद्रा में छोड़ता हुआ एवं वीछे की और देखता हुआ बाहर निकल रहा है। पात में खड़ी दाती नायिका को पंती ते हवा कर रही है। औड़ुव जाति की इत रागिनी का तमय बतंत- बतु का बुगतः काल है।

पूष्ठ 254 पर उद्धृत रागिनी लिति का रागमाला चित्र 17 वीं शताब्दी का राजस्थान बीकानेर बैली का चित्र है, जिलें एक चारपाई पर एक त्त्री को लेटे दिलाया गया है, जिने एक त्त्री परिचारिका पंखे ते हवा कर रही है। बायीं और एक पुरुष, त्त्री को देखते हुये जा रहा है। नीचे ती दियों पर एक पुरुष बैठा है, दो पुरुष तंगीत गान पृत्तुत कर रहे हैं, जितमें ते एक के हाथ में वीणा है। दाई और नीचे एक तैयार घोड़ा छड़ा है। इत चित्र में लाल, हरा, नीला, तमेद इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है।

इत प्रकार हम देखते हैं कि तंगीत एवं चित्रकता के ता दिवक ता स्य को प्रदर्शित करता हुआ ये राजमाला चित्र एवं चित्रों कन राज-राणि नियों के तदमें में एक तक्षणत आधार प्रतृत करते हैं, जिनका मनोवैका निक दंग ते अध्ययन एक नये आयाम का तुत्रवात करता है।

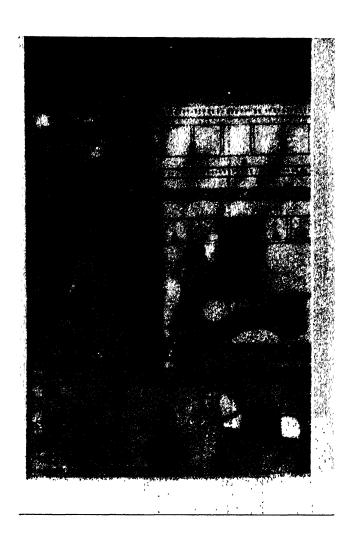

रागिनी - लिति
(राजस्थान- बीकानेर शैली - 17 वी' श्राताब्दी)

# अहियाय.

# अध्याय - पंचम

# भारतीय संगीत एवं लोकजीवन : सोटकृतिक-सामा जिक स्वस्थ

भारतीय मंगीत को जब भी मंत्रकृतिक एवं नामाजिक परिदृश्य में देखा जाता है तो प्रथमतः यह तथ्य तुरंत नामने आता है कि मंगीत को हमारे देश में पुरातन काल ने मंत्रकृति का एक अभिन्न अंग माने जाने की मशक्त परंपरा रही है। एक तरफ तो इसमें हमारे देश के गौरवशाली मंत्रकृतिक परंपरा का बोध तो होता मी है वहीं दूनरी ओर मंगीत ने हमारे धार्मिक एवं नामाजिक परिवेशण्त परितियिवों के व्रमानुगत विकास का महज परिवेश भी हो जाता है। वयों कि भारतीय माहित्य और भारतीय कना के समान भारतीय नंगीत भी शताबिदयों की अमूल्य देन मानी जाती है, वयों कि ऐतिहा निक पगर्ड डियों के दारा परंपराओं ने वे निखर कर नामने आये हैं। भारतीय संगीत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। वृश्यीन तमय ने ही यह हमारे आध्या तिमक एवं भावरूमक

जीवन का अनिवार्य अंग रहा है। यह हमारे समाज एतं संस्तृति ने प्रारम्भ ने ही जुड़ा है, अनः यह कहा जा सकता है कि लोक-जीवन के यह मझते मन्निकट है। इतना ही नहीं हमारी कलात्मक अनुभूतियों एवं तां स्कृतिक परिवेश ते इसे बहुत ग्रोत्ताहन मिला है। यदि यह कहा जाये कि कला सौंदर्य उपानना का सजीव प्रतीक और सम्बद्ध माध्यम है तो यह अकाद्य तत्य होगा कि भारतीय तंगीत की प्राचीन परंपरा, जितका जन्म वैदिक ग्रुग में हुता था, हमारी आध्या रिमक और रतात्मक भावनाओं तथा तारकृतिक तमाजीकरण के परिवेश ने पूरी तरह नंबंधित रहा है। इसी लिये ऐतिहा तिक अध्ययन के दौरान, तामा जिक परिवेश सर्व तांस्कृतिक परितिथतियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संगीत मंदिर में जन्म लेकर धर्म एवं अध्यातमग दारा अभितिधित होकर परिमार्जित क्ला के स्प में विकतित हुई है। ताथ ही हमारे जन जीवन लोक जीवन का भी यह पुरर्भ ने ही एक महत्त्वपूर्ण जँग रहा है। क्यों कि प्राचीन काल से ही सामा जिक-तारकृतिक वातावरण के ताथ-ताथ जुड़े रहने तथा हमारे जन-जीवन के ताथ जुड़ाव होने के ताथ नंगीत मानव जीवन के प्रायः पृत्येक पहलू ते जुड़ गया है। जब हम जन-जीवन का लोक जीवन ते संगीत के निकटतम जुड़ाव की बात करते हैं तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि लोक जीवन का प्रातंगिक भावाय क्या बन पड़ता है। जो ता हित्य स्वं संगीत-दोनों की दृष्टि ने तमन्तित त्वल्य का बोध कराता हो।

#### लोक जीवन एवं संगीत

तंगीत का जन जीवन ते बहुत गहरा तंगंध है। चूंकि मानव मन के अन्तर्निहित भावों को व्यक्त करने में जितना यह सक्ष्म है, संभव है, वहीं तामंजरय इते जनजीवन के अत्यंत निकट ने जाता है। चाहें संगीत के जानकार हो अथवा नहीं, संगीत ने लगाव तथा संगीत के किसी-न-किसी प्रकार ने जुड़ाव मानव की एक विशेषता है, लौ किक परमानन्द की प्राप्ति के पृति जिझानु प्रकृति का परिचायक है। जन-जीवन ने जुड़े इसी संगीत को लोक संगीत कहते हैं। लोक शब्द का प्रयोग बेते नया नहीं है। इस शब्द का प्रयोग अग्वेद ने ही मिलने लगा था। भरतमुनि ने नाद्धशास्त्र में भी लोक-धर्म-प्रवृत्ति की चर्चा की है। मतंग मुनि ने बृहद्देशी में "नोकाना नरेन्द्राणा" का उल्लेख किया है।

प्रकृत के लोजरपवाय श्लोक-प्रवादः तथा अपनेश के "लोक जत्ता" के लोक तमानार्थ शब्द भी अभिन्न जान पड़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में भी "अनुवत्तरं तर्वलोक हिताय" तथा "नारते हि कम्मतरं तर्व-लोक-हित्या" के प्रयोग दारा लोक का विशिष्ट अर्थ तूथित किया नवा है। यही नहीं, लोक शब्द का प्रयोग वेद के तमानान्तर

<sup>।</sup> निर्माश तंनीत, भी गर्न, वृ. 73.

भी मिलता है। गीता का "अतो ८ हिम लोके वेदे च पृथितः पुरुषोत्तमः" भी लोक और वेद दोनों को स्वीकार करता है। वैदिक नाहित्य के ताथ ही आधनिक स्वस्य में भी इनका पृथीन होता है तथा जब हम कहते हैं कि लोक कता, लोक नंगीत, लोक तंरकृति तो यहां लोक का पुर्योग आधानिक अर्थ में ही किया जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय संगीत को जब हम तर्गीकृत करते हैं तो इसके निम्न पुकार सामने आता है - आस्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। इनमें से जहाँ तक लोक संगीत का पुरन है, यह समाज के संभात: सबने सन्निकट है। क्यों कि हमारा समाज समय-समय पर विभिन्न वर्गी, जा तियों एवं संस्कारों के संपर्क तथा मिन्ना से गठित हजा है, इसलिये विविध परतों को भेदकर किसी भी विषय के मुल में पहुँच जामा और उसका चास्तविक स्प इदयंगम कर पाना मोक जीवन ते ही तंभव है। और मामान्यतया अपेधाकृत अधिक जागरक फिट तमाज ही तभ्यता मुलक परिवर्तनों ते लाभा न्वित होता आया है। तंगीत तमाज रवंधर्म ते हमेशा ते जुड़ा रहा है। अतः पुरोक पुन में यह लोक जीवन से भी जुड़ा रहा है।

वैते लोक प्रभाव की दृष्टि ते जैन अथवा बौद्ध युन भी विशेष उल्लेखनीय रहा है और जैन-बौद्ध धर्म के अभ्युदय का प्रभाव संगीत के विकास पर भी पड़ा था। संपूर्णता की दृष्टि ने जब हम दृष्टियात करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संगीत का इतिहास तो प्राचीन है ही नाथ ही भारतीय परंपराओं में तंगीत का उद्गम वेदों ने माना गया है। मनोवैद्यानिक परिपेक्ष में अध्ययन यह कताते हैं कि मंगीत का जन्म नर्लपुथम यहादि के अवनरों पर गेय मंत्रों के स्प में हुआ। मानव नभ्यता के विकास के नाथ ही मठों-मंदिरों में संगीत को पृष्ठय मिला। भारतीय परंपरा के अनुसार संगीत के उद्गम के साथ ही साथ लोक संगीत का भी जन्म हुआ।

#### लोक एवं लोक मंगीत

लोक शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल ने चला आ रहा है। वेदों और उप निषदों में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है।

"लोक" शब्द ते ही बोलचाल की भाषा का शब्द लोग बना
है, जिलका उर्थ है, जनतामान्य, जलः लोक मंगीत का अर्थ हुआ "लोक
का संगीत" उर्थांत जनतामान्य द्वारा गाया जाने वाला गीत-संगीत।
कास्तव में लोक संगीत का इतिहास मानठ दारा स्वर्ग का निर्मित
इतिहास है। जैसे-जैसे मानव का मानसिक आध्यारिमक एवं सांस्कृतिक
विकास होता गया वैसे-वैसे लोक संगीत का भी विकास होता गया।

लोक जीवन, ग्राम्य जीवन से तीधे-मीधे जुड़ा हुआ है और ग्रामीण जीवन में आज भी प्राचीनता का आभात किती-न-किनी स्व में हमें प्राप्त होता है। विभिन्न जाति, धर्म, रीति, रिवाज़ की यदि तमीक्षा की जागे तो उन्य बालों के अलावे मंगीत में भी यह अन्तर दृष्टियोचर हो सकता है, क्यों कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो कुछ हम अनुभत्त करते हैं, भात करते हैं, जीते हैं वहीं संगीत के रूप में पुक्ट होता है। इतना ही नहीं यह मानव-जीवन के हरेक पहलु के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन ने पूथक इसका अस्तित्व संभव नहीं है। मानव जीवन के अभाव में न तो किसी भाषा की पुष्टि होती है न उसमें गीत-संगीत रचे जाते हैं और न ही उसमें संस्कृति का आभात ही मिलता है।

मानव जीवन में भावना एवं कल्पना का महत्वपूर्ण तथान है। और यह मन-मित्तिष्ठक ते तंबंधित भी है। भावुक हृदय तमस्त तृष्टि को काट्यमय देखना चाहता है। इसी भावुकता के धर्मों में लोकगीतों का जन्म हुआ।

तोक नंगीत प्रकृति की देन है। जिस सुकटा ने मानव जाति की मुक्टि की है, उसी ने अपने जीतन में मरसता लाने की, उसे अधिकाधिक सरस बनाने के लिये उसी की मानस गंगीत्री के मुख्दार से गीतों की गंगा बहाई है।

लोक गीत एवं लोक ता हित्य ते अटूट मंबंध है। लोक मंगीत अत्यन्त पुराना भी है। शास्त्रीय नियमों की विशेष्ट परवाह न करके मामान्य लोक व्यवहार को उपयोग में लाने के लिये मानत अपने अनिन्द में छंदोल वाणी (महज अनुभूति उद्भूत करता है, वहीं लोक मंगीत है। यहाँ भी मंगीत के मूल तत्व स्वर-लग तो वहीं रहते हैं - लोक जीवन के रंग में इसका बाह्य स्वरूप बदल जाता है। लोक संगीत में लोक शब्द का व्यापक अर्थ बन जाता है। डॉ० हजारी प्रसाद जिंदी के अनुसार,

"लोक शब्द का अर्थ जनसद या ग्राम्य नहीं है बल्क नगरों में और ग्रामों में फैली वह सम्पूर्ण जनता है, जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पो स्थिंग नहीं है।"

महाकवि निराला जी के अनुसार,

हिंद्य की भातनायें जब तरंगित हो कर प्रकृति के मध्य बहने लगती हैं तो लोक नंगीत का जन्म होता है।

डाँ कूष्ण देव उपाध्याय ने लोक संगीत के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा है - "लोक गीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक जीवन का मुन्दरतम प्रतिश्चिम्ब लोक गीतों एवं लोक संगीत में दिखाई देता है, क्यों कि लोक गीतों में शब्दों एवं स्वरों में कृत्रिमता का अभाव रहता है। लोक गीत सरल, मुन्दर, अनुभूतिमय तथा मंगीतमय होते है।"

मानव चाहे सम्य हो या अतभ्य, उसमें अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। आदिमानव स्वानुभूति ने प्रेरित होकर जब कभी तुख या दुःलं की तंवेदना ने आँदोलित हुआ तभी लोक गीतों की स्वर धारा लयवद होकर निकलती है, तभी गीत का स्वस्थ धारण कर नेती है।

जाज में कई हजार वर्ष पूर्व जब मानत जा ति जनभ्य थी तब भी उसके हृदय में प्रकृति और जीवन नौंदर्य के प्रति जाकर्मण था, जनुभूति थी, उदगार थे। तौंदर्य ने विभुग्ध उस मानव के हृदय में तब भी व्यल उमंगों की हिलोरों का त्वर उठा करता था। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ और नाथ ही समाज का भी, तब उतने संगीत के साथ, तमूह के नृत्य को भी पहचाना। इस गीत अथवा नृत्य के प्रचार का यह फल हुआ कि उसने परत्यर की भाद भैगिमा और उदगरों की गहराई का अनुभव करते हुये आवसी प्रेम, सदभातना, नंगठन और प्रत्येक अर्थ में अपनत्व की भावना को पहचाना तथा अपने जीवन में उन्हें प्राथमिकता प्रदान कर सम्यता की एक नई धारा की ओर अग्रसर किया। यहीं संगीत लोक संगीत के नाम ने प्रचलित हुआ।

प्राकृतिक नियम के अनुतार प्रत्येक प्राणी अपनी अनुभूतियों तो किमी-न-किमी स्प में मदा ने अभिव्यक्त करता आया है। मंगीत मानव मन की अभिव्यंकना, मधुरता में कर देता है। भाव और हृदय का संगम अपूर्व है। भावपूर्ण रचना महज ही मन को आकृष्ट कर मेती है। इसी लिये मंगीत जब भाव प्रधान होता है तो शास्त्रीय मंगीत का किंचित मात्र भी ज्ञान न रखने वाले साधारण व्यक्ति भी रस विभोर हो उठते हैं।

"लोक" शब्द पर अगर पुनः विचार करते हैं तो पाते हैं कि
"लोक" शब्द के कई अर्थ हैं – स्थान विशेष, नंतार, पृदेश, जन या
लोग, नमाज, प्राणी, यश इत्यादि। "लोक" के दो अर्थ विशेष
उत्लेखनीय है – रक तो स्थान विशेष के तंदर्भ में। जैने उप निषदों में
ईहलोक और परलोक का उत्लेख मिलता है। पौराणिक काल में नात
लोकों की कल्पना हुई है – भू-लोक अभुवलोका, स्वर्गलोक, महललोक,
जनतोक, तमनोब, तत्यलोक रवं ब्रह्मलोक, "लोक" शब्द तंत्वृत के
लोक दर्शन धातु ते बना है, इनका अर्थ है देखना, इनका मूल अर्थ बनता

# है, देखने वाला। डॉंग्ड इयाम परमार के अनुसार -

"लोक ताधारण जन तमाज है, जितमें भू-भाग पर पेले हुये तमस्त प्रकार के मानव ज्ञामिल हैं। यह जब्द वर्ण मेद रहित व्यापक एवं परंपराओं की क्रेड राशि तहित अवांचीन तभ्यता, मंत्रवृति के कलामय विदेचन का घोतक है। भारतीय समाज में नगरीय एवं ग्रामीण दो भिन्न मंत्रकृतियों का प्रायः उल्लेख मिलता है। किन्तु लोक दोनों संस्कृतियों में विद्यमान है, क्योंकि वही तमाज का मतिशील जंग है।"

लोक जीवन ने जुड़ा गीत नोक तंगीत या नोक गीत कहनाते हैं। यह लोक नंतकृति ते जुड़ा है।

विदानों के अनुसार लोक संस्कृति, लोक विश्वास एवं लोक परंपरा की रक्षा एवं निर्वाह करते हुये लोक जीवन अपनी रागात्मक प्रवृत्तियों की तत्स्फुर्न लगात्मक अभिव्यक्ति जिस माध्यम ते करता है, उने लोक नीत कहते हैं।

# लोक तंगीत रवं लोक कला

लिल कला के अन्तर्गत मंगीत को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुंगे लोक कला का भी विद्याद विवेचन संगीत के संदर्भ में हमारे विदानों ने किया है। लोक मंस्कृति ने प्रभावित कला का वह पहलु जो लोक जीवन में जन-सामान्य में प्रचलित हो, तह लोक कला कहलाती है। लोक कला का वही क्षेत्र होता है, जो लोक मंगीत का होता है। हम प्रकार की कला भिट्यवित में शास्त्रीय नियमों का बहुत नंधन नहीं होता है। लोक जीवन के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेद्य में प्रभावित मानव मन अपनी अन्तर्भनुभूतियों के प्रकटी करण में अपने लोक संस्कृति का आधार लेता हुआ स्वलंत्र मन से इन कलाओं में अभिट्यवित करता है।

लोक कला के तंदर्भ में विस्तृत अध्ययन ते यह पता चलता है
कि कला की तदा ते दो श्रेणियां रही हैं - लोक कला तथा वर्ग-विशेष
की कला। देश काल तथा परितियति के मान ते दोनों के स्वल्प में
परिवर्तन होता रहता है, किन्तु कभी दोनों का एकल्प नहीं होता।
शास्त्रीय तंगीत का आधार यथि लोक तंगीत माना जाता है, तथापि
दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है। जैते कुछ व्यक्ति शास्त्रीय तंगीत
का अर्थ "हयान" तमझते हैं, वैते ही कुछ लोग लोक तंगीत का अभिग्रय
"ग्राम्य तंगीत" समझते हैं। वस्तुतः "लोक तंगीत" उती को कहा जा
तकता है जितका त्वल्प लोकरंजनकारी है तथा किती विशिष्ट जन
तमुदाय की तमझ तक ही जो मर्यादित नहीं है। बहुजन तमाज की

अंतः स्थली को संगीतामृत ने सिंधित करने वाले रेने लोक संगीत की उपादेणता पुत्येक देश में विदानों के अध्ययन का विषय बनी हुई है।

माहित्यिक दृष्टि में लोक मंगीन का क्षेत्र शास्त्रीय मंगीत में कहीं अधिक व्यापक है। डॉग चिंतामणि उपाध्याय के शब्दों में -

"लोक गीतों में मानत-हृदय के भान लोक जीवन के नामान्य धरातल पर उतर कर जाजा-निराजा, आकर्षण-विकर्षण, हर्ष-विभा, पृण्य एवं क्लह आदि के स्य में व्यक्त हुए हैं। लोक गीतों की इन अभिव्यक्ति में हमें मानव-जीवन की उन प्रारंभिक रियति के दर्शन होते हैं, जहां ताधारण मनुष्य अपनी लानता, उमंग, उल्लात, प्रेम एवं पृणा आदि भावों को पुकट करने में नमाज जारा मान्य जिल्दाचार के कृतिम बंधनों को रवीकार नहीं करता। स्वय्छन्द भावना और उतकी स्वय्छन्द अभिव्यक्ति लोक गीतों का पृथम नक्ष्म है।"

लोक संगीत में उलट चाल बदलने की तथा क्रेक उठाने की क्रिया बहुत

मनोरंजक होती है। जुगलबंदी भी रहती है तथा गायन का चरमोरक करने का उसका अपना विशेष्य दंग है। शास्त्रीय मंगीत में भी जुगलबंदी होती है किन्तु मुहरात: वहां व्यक्ति प्रधान ही है और गायन का चरमोरक करने का एक विशेष्य दंग होता है। मंगीत चाहे लोक संगीत हो या शास्त्रीय मंगीत, अपने-अपने नियमों के बंधन में रहते हुये जब भावनाओं के प्रकटी करण चरमोरक पर होते हैं तो मंगीत का प्रस्कृती करण होता है और वह होता है मन को छू लेने वाला प्रकटी - करण जो परमानन्द की अनुभृति कराता है। जब यह लोक नमाज व संस्कृति के इर्द-गिर्द होता है तो इसे लोक संगीत या लोक गीत कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि लोक दारा रचित एवं लोक के लिये लिखे गये गीतों को लोकगीत कहा जाता है।

विभिन्न विधानों ने लोक संगीत के बारे में अलग-अलग परिभाषायें दी हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक संगीत जन सामान्य का संगीत है, जन सामान्य वर्ग जब सहज ल्य ने अपने मन के भावों को अपने कंठ दारा भाषा के माध्यम ने व्यक्त करता है तो लोक संगीत बनता है। लोक-संगीत को हम सहज संगीत भी कह सकते हैं। वयों कि इसमें कोई नियम, बंधन, कृष्टिमता तथा नाटकीयता नहीं होती। इसमें लोक जीवन का सीधा नादा परिचय होता है। लोक संगीत में लोक जीवन का सुन्दर पृतिष्विष्ठ देखने को मिलता है।

जीवन और मंगीत के नैसर्गिक मंग्रीं का जितना वास्तिविक परिचय हमें लोक मंगीत दारा मिलता है उतना शास्त्रीय मंगीत में नहीं मिल पाता है। वैसे तो लिलत क्ला का कोई भी रूप हो, उनमें आकर्षण एवं सौंदर्य अवश्य होता है, किन्तु उनके शास्त्रीय रूप का निर्माण और विकास मुख्यतः हृदय और हुद्धि के समन्वयात्मक प्रयत्नों से होता है।

लोक मंगीत स्वाभाविक होता है। इते जब हम बंधन में रखेते हैं अथवा नियमबद्ध करते हैं तो वह शास्त्रीय स्प धारण करता है। जो अधिक मुत्तेत्वृत और व्यवस्थित होता है। लोक संगीत सभी शास्त्रीय नियम बंधनों ते मुक्त होता है, इसिंग्ये अनुकरण मात्र ते तीखा जा सकता है।

भारतीय लोक तंत्कृति की आत्मा भारतीय माधारण जनता है, जो नगरों ने दूर गांवों में, पहाड़ियों पर, करबों में निवास करते हैं। ये भारतीय मंत्कृति के जी वित-जागृत पृहरी हैं। लोक तंत्कृति ने भारतीय संत्कृति को जो सबसे महत्त्वपूर्ण दान दिया है, वह है आत्मीयता। क्यों कि अपने तमान सभी को समझना गह भाव भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की संत्कृति में नहीं है।

जब हम लोक नंस्कृति की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति के परिषेध में देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय नंस्कृति में लोक नंस्कृति का तमावेश प्राचीन काल ते ही समिविष्ट है। कारण है कि इतिहास ते आरंभ ने अवत्क के समय को देखते हुये भारल में विभिन्न धार्मिक, तामाजिक व राजनैतिक विचारधाराओं का समन्वय लोक संस्कृति दारा हुआ माना जाता है। भारत में वैदिक युग ने ही विभिन्न संस्कृतियों का समागम होना प्रारंभ हुआ है और यही परंपरा अब तक संचरित है। भारतीयों ने विदेशों में जाकर और विदेशियों ने भारत में आकर मंस्कृतिक आदान-प्रदान किया है। यह आदान-प्रदान संस्कृति के प्रतिनिधियों दारा हुआ जो शिक्षित, राजनी तिक तथा उपदेशक थे, इससे हमारी भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हुए विकार भी उत्पन्न हुये किन्तु वह विनष्ट या सुप्त इसतिये नहीं हुई कि इस आदान-प्रदान में लोक संस्कृति अलग रही वह निष्कृत्य, निर्विकार कनी रहकर भारतीय संस्कृति के पौधे को यन्याती और परिमार्जन करती रही।

लोक तंरकृति और लोकोत्तर तंरकृति में उतना ही अंतर है
जितना कि श्रद्धा और तकं, तहज और तजावट में होता है। लोक
तंरकृति प्रकृति की गोद में घलती और पनमती है। लोकेत्तर तंरकृति
आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विम्रत
बल्दों ते प्रदीप्त नगरों में निवास करती है। लोक तंरकृति के
उचासक या संरक्षक बाहर की पुस्तकें न यदकर अन्दर की पुस्तक पढ़ते
हैं। उनके हृदय तरोवर में श्रद्धा के तुमन तदेव पूले रहते हैं। लोकेत्तर
तंरकृति के उपासकों, तंरक्षकों में धन, बद, श्रिक्षा का स्वाम्मान

रहता है तथा तर्क की चिनगारियां मुलगती रहती हैं।

लोक नैतकृति की शिक्ष्म प्रणाली में ब्रद्धा भन्ति की प्राथमिकता रहती हैं। उत्तमें अधिकदान तर्क का कोई तथान नहीं रहता। इसी ते ज्ञान और तिद्धि की महज प्राप्ति भी होती है -

"प्रदावान् तभते झानं तत्परः संयति दियः"
उत्त कयन भगवान प्रीकृष्ण के मुख ने उच्चारित हुआ है।

लोक नंत्कृति में ब्रद्धा भावना की परंपरा जाजवत है, वह जंतः निला तरस्वती की भाति जन जीवन में नतत प्रवाहित हुआ करती है। वस्तुतः लोक नंत्कृति एवं लोकेत्तर नंत्कृति का बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता ने ही वह विभिन्न त्य धारण कर नेता है। यह लोक नंत्कृति ही है जो भारतीय नंत्कृति और भारत देश को जीवन्त बनाया इमलिये कि इसमें जीवन है। प्राणद त्यां और तमन्वय के अन्ततः मोत हैं, जतस्व इस यथायें नंत्कृति का नंदक्षा, नंवर्धन करना हमारा तांत्कृतिक कर्तव्य है।

लोक तंत्कृति का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। वयों कि भारतीय लोक जीवन ते यह तंत्कृति हमारी तृदीर्घ इतिहान का अमृत पन है। लोक-राष्ट्र भी अमृत्य निधि है। हमारे इतिहान में जो भी तृंदर, तेजस्वी तत्य है, यह लोक में कहीं-न-कहीं तृरक्षित है।

भारतीय लोक संस्कृति में आत्महित और जगत हित का मुंदर
समन्वयं और-पोत दिखलाई पड़ता है। संस्कृति शब्द का सम्यक् कृति
शास्त्रानुसार संस्कृति पांच भागों में विभवत है - धर्म, दर्शन, इतिहास,
पर्ण और रीति। लोक जीवन को आदर्श जीवन में परिवर्तित करने के
लिये पांचों अंग आव्ययक है। और ये ही पांचों अंग एक दूसरे को
परिपूर्ण करते हैं तथा भारतीय संस्कृति की मानसिकता को स्थापित
करते हैं।

# तंगीत एवं तमाज

वर्तमान सामाजिक परिवेश में विदेशकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सामाजिक जागृति के अन्तर्गत संगीत के प्रति जागरूकता में काफी वृद्धि हुई है। तमाज के हर वर्ग में इते जब काफी तस्मानजनक तथान प्राप्त हो गया है। मनुष्य ग्राष्टे किसी भी जाति, वर्ग या समाज ते जुड़ा है, तंगीत के प्रति तस्मान बढ़ी है। यह स्क्राम, तंगीत के श्रोता के स्थ में तथा अपने परिवारजनों को, बच्चों को तंगीत की तालीम दिलाने के तंबंध में त्यष्ट दिखाई देती है। जाज श्रीक्षणिक तंत्थानों तथा तंगीत तंबंधी विधालयों में भी तंगीत का प्रवार-प्रतार बहुत बढ़ गया है। जन तामान्य के बन में नंगीत के प्रति जागरूकता एवं लगात के पीछे आज कला प्रेम एवं मी हिया तंशों का भी भरपूर योगदान है। इतना ही नहीं आकाशवाणी-दूरदर्शन दारा प्रतारित कार्यक्रमों को तुन-देखकर

भी जन-तामान्य पर इतका तकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इस मंद्रंध में मनोवैद्यानिक दंग ने अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भौतिकवादी समाज ने परे मनुष्य भावात्मक स्प में भी नमाज के ताय अपने मंद्रंधों को प्रगाद बनाने की चेष्टा में प्रयत्नशील है।

भारतीय संगीत के सामा जिक महत्व के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण गह है कि जो जाज जिक्षण संस्थानों में संगीत की जिक्षा-दीक्षा दी जा रही है उनमें यह देखा जाता है कि एक निज्ञियत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जास्त्र एवं ग्रयोगात्मक पहलू का जान कराया जाता है। जहां समय का बंधन रहता है। संस्थागत अवकाश के कारण कार्य दिवल बीच-बीच में खंडित होता रहता है। कदा वित्त पाठ्यक्रम एवं समय के बंधन के कारण संगीत के मूल तत्व की अनदेखी भी करनी पड़ जाती है। कभी-कभी तो विधार्थी मात्र डिग्री हा तिल करने के उददेश्य ने जाते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण कर यह प्राप्त भी कर लेते हैं। कभी कहीं विधार्थी अच्छे होते हैं तो सुयोग्य अध्यापक की कभी भी महनूत की जाती है। तभी सामान्यतया यह कहा जाता है कि जिक्षण संस्थानों से कलाकार पैदा नहीं होते। कुछ हद तक यह सही भी है।

वर्तमान परिवेश में नंगीत की तामा जिक-नं रकृतिक रिथिति के तंदभें में गुरू-विकय परंपरा को और तुदृढ़ बनाने तथा हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रतिभा नंगन विधार्थी को योग्य गुरू के निर्देशन में अपनी प्रतिभा निकारने का भरपूर अवसर प्राप्त हो तके और मंगीत की परंपरा की श्रृंखना भी चलती रहे।

जहाँ तक मेंस्थागत-शैक्षणिक संस्थानों जारा तलायी जारही शिक्षण प्रणाली का प्रश्न है, उसके लिये यह व्यक्तिगत मुझाव है।

पुरमतः तो दो तरह के पाठ्यक्रम होने वाहिये -

- ।. दी धैंका लिक
- 2. अल्पका लिक
- ा. दीर्मका लिक पाठ्यक्रम रेते प्रतिभाजाली विद्यार्थियों के लिये होने वाहिये, जो तंगीत ताधना के उपरान्त कलावार बनकर हमें आजी विका का माध्यम बनाना वाहते हों। इस प्रकार की जिल्ला व्यवस्था में समय रवं पाठ्यक्रम का बंधन न रखते हुये प्रारंभ ते ही स्वर ताधना, अलंकार-पलटा, ताने इत्यादि का प्रजिल्ला प्रतिदिन दिया जाना वाहिये। रागों की संख्या कम करते हुये नियुषता युवत ज्ञान के उददेश्य ने जिल्ला पर विशेष जोर दिया जाना वाहिये। अव्य-दृश्य माध्यम में, अष्ठठ कलाकारों के कैमेट मुनाकर भी जिल्ला माध्यम को तुद्ध करना लाभदायक होगा।

विदार्थीं को प्रारंभ हे ही लानवूरा पर प्रविद्धा देना तथा तबला तंगति तथा तबले के साथ अभ्यात कराना भी आवश्यक है। तंत्र वाधों के विद्यार्थियों को त्वर झान के लिये गायन का प्रारंभिक झान देना जरूरी है। नाय ही गायन एवं वाघों के विधारियों को तबना वादन की शिक्षा देना भी नय-तान की मजबूती के निये जरूरी अंग है, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी क्रम में यह भी अनुकरण करना लाभदायक होगा कि संगीत सम्मेलनों में ब्रेड कलाकारों का प्रदर्शन तुनाकर उसके बारे में समीक्षात्मक विचार-विमर्श कराया जाये। इसने भी प्रतोगात्मक पक्ष को मजबूती प्राप्त होगी।

2. अल्पका लिक तंगीत में अल्पका लिक प्रतिक्षण ऐते विद्यार्थियों के लिये निर्धारित किये जायें जिनमें अपेक्षाकृत प्रतिभा स्तर तथा ग्राह्यता स्तर कम हो तथा जो केवल शौक या मनोरंजन के लिये तंगीत सी छना चाहते हों। ऐते विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम अलग रखते हुये पीरियड के हिताब से कथा की प्यवस्था की जानी चाहिये। इत प्रकार की शिक्षण व्यवस्था के ऐनी पंवित्त के लोगों का निर्माण हो सकेगा जो संगीत के अप्छे सर्व समझदार भोता सर्व जानकार प्रशंतक निद्ध हो नकते है।

#### कताकार व समाज

क्रान के किसी भी क्षेत्र में जिक्षा का लक्ष्य केवल क्रानवान बनाना ही नहीं होता अपित जिक्षा गृहण कर समाज, जहां वह रहता है, के पृति अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने योग्य बनाना भी होता है। क्यों कि जिस तमाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, उसमे वह बहुत कुछ ग्रहण भी करता है, इसी हेतु उसका यह दाधित्व भी बनता है कि विक्षा ग्रहण, कर उस समाज के पृति जिम्मेदार बने, आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने झान से लाभा निवत करे। संगीत के देश में तो चाहे वह कलाकार हो या अध्यापक, दोनों ही रियतियों में जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि अध्यापक हैं तो अपने संगीत विद्यापक हैं तो अपने संगीत विद्याप के झान व अनुभव के माध्यम से आगे की पीढ़ी के विद्यापियों को विक्षा पृदान करें और तमाज में संगीत की रियति को और मजबूत करें। चरतुत: विक्षा का यही लह्य भी होता है कि पृत्यक नागरिक अपना सामाजिक कार्य अधिकाधिक कुमलता से संगन्न कर सके। इस पृक्रिया में कला ने संबंधित कार्यों में कला के सौंदर्य का जो स्तर स्थापित होता है।

जबकि कलाकार अपनी कला के दारा समाज के तांस्कृतिक शील का निर्माण कर उते उध्यमुख बनाने का प्रयात करता है। कलाकार उत तामाजिक दावित्य को चुकाने का रक तकत ताधन है और यह दावित्य, तमाज की इकाई होने के नाते, निर्महन करना भी आक्रयक हो जाता है। क्यों कि कलाकार अपने जीवन पर्यन्त की ताधना एवं शानाजंन के तहारे जो कना तुजन करता है इतके द्वारा कलाकार की अतिमता का वित्तार और उदात्तीकरण होता है। क्यों कि कला का मंबंध ज्ञान से होता है और ज्ञान मनुष्य को जिस निष्कर्ण पर से जाता है वहां भावना उसे अत्मुणित कराता रहता है, जो कल्पना के सहारे उंची उड़ान भरता रहता है। कलाकार इस प्रकार अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन, अपने उला वैद्याहरण के प्रदर्शन के माध्यम से करता रहता है। क्यों कि कला मनुष्य के विचारात्मक और भावात्मक परिवेश को बदलकर मनुष्यता की नई प्रतिभा गढ़ देती है। कलाकार के प्रदर्शन रतर नई पीढ़ी के लिये मार्गदर्शक भी होती है।

# भारतीय संगीत यु शिक्ष्ण एवं पृदर्शन

यह तो तर्वमान्य एवं मार्वभौम तथ्य है कि मंगीत का उद्भव तृष्टि के आविभाव के ताथ ही हुआ है तथा वैदिक युग ते यह हमारे तामाजिक और तांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ कान-दर-काल तांस्कृतिक परिद्वय को प्रभावित करता आ रहा है। भारतवर्ष में तंगीत का युग वैदिक युग ते माना जाता है। वहां अष्टि-मुनि-गंधर्य-किन्नर इत्यादि के तंगीत ज्ञान का प्रविद्धण प्राप्त कर अपनी ताधना एवं अनुभव ते इत नाद इदम विधा का प्रवार-प्रतार करते रहे हैं। यह तथ्य भी तृत्पष्ट है कि मन की अन्तर्भावना को व्यवत करने के हेतु इते कता-तित कला की तंजा भी दी गई है, तथा कला को व्यवताय एवं ताधना अर्थना दोनों स्वों में अनुतरण करना प्राचीन

काल ने ही मानव तभ्यता का तमाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन ग्या है। वैदिक काल के वश्चात् पौराणिक काल, रामायण काल, महा— भारत काल, तथा इतके बाद के युगों में भी तंगीत की ताधना—अर्चना के तंदभी में वर्षाप्त सेतिहा निक आक्ष्यान प्राप्त होते हैं।

भरत काल ते प्राप्त उल्लेखों के आधार पर भारतीय संगीत के संबंध में अनेकानेक जानकारी प्राप्त होती है। जिनमें तंगीत के मूलभूत अवयवों के बारे में जिनमें नाद, श्रुति, स्वर, जाति, राग वादों के प्रकार इत्यादि शामिल हैं, विस्तार से अलग-अलग विदानों ने व्याख्या की है और मध्यकाल तथा आधुनिक काल तक आते-आते भारतीय संगीत की त्थिति में कई परिवर्तन भी दृष्टियोग्धर होते रहे हैं। तंगीत प्रदर्शन कला का विषय होने के कारण इसका प्रदर्शन पध भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ताथ ही जान का जंग होने के कारण इसके काल-दर-काल तंवहन के लिये विध्वित प्रतिक्ष्मा पृक्तिया भी आवश्यक है। यूं तो यदि हम ऐतिहा तिक उल्लेखों पर गहन दृष्टियात करते हैं तो प्रायः पृत्येक काल में कला प्रविण्ये द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का भी उल्लेख प्राप्त होता है, ताथ ही विध्वित प्रतिक्ष्मा की व्यवस्था का भी उल्लेख प्राप्त होता है, ताथ ही विध्वित प्रतिक्ष्मा की व्यवस्था का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसे गुरू-फिक्स परंपरान्तर्गत कहा जाता है।

यह भी बर्चा का विश्वय है कि तमाज के अभिजात्य वर्ग में तो कहीं-कहीं इते पैवान का एक त्य भी माना जकता है, जबकि ताधनारत कलाकार इते ज्ञान पिपास के क्रम में इसे पूजा-ताधना का विषय
मानते रहे हैं। विगत आठ-नौ द्याकों में वैसे इसकी तिथित में काफी
बदलाव भी दृष्टिगोचर होता है। संगीत की सामाजिक तिथित में
एक नया बदलाव भी आया है। मध्यकाल-मुख्लकाल में संगीत की जो
प्रतिष्ठापूर्ण तिथिति थी, धीरे-धीरे वह 17 वीं-18 वीं अताब्दी में
धूमिल होने लगी थी। आधुनिक काल के प्रारंभ में विष्णुद्ध्य स्व. पं.
विष्णु नारायण भातखेंड एवं स्व. पं. विष्णु दिगम्बर यलुष्टकर जी के
अथक प्रयासों से संगीत की तामाजिक तिथित में काफी सुधार आया
है। संगीत एवं संगीतकों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होने
लगा है। लोगों के नज़रिये में भी परिवर्तन हुआ है, संगीत को समाज
में प्रतिष्ठित अभिजारय वर्ग में ब्रदाभाव से देखा।

संगीत में जहां तक शिक्षा-दीक्षा का प्रश्न है, भारतवर्ध में प्राचीन काल ते ही गुल्कुल पद्धित के माध्यम ते शिक्षा-दीक्षा की परंपरा प्रचलित थी। इसमें गुल के तम्मुख शिक्ष्य आमने-तामने बैठकर गुल-मुख ते उच्चारित विद्या को उसी रूप में गुलक करता था। भारतीय संगीत के जिकात में गुल्कुल पद्धित का महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिले गुल-शिक्ष्य परंपरा के नाम ते भी जानते हैं। आगे यही परंपरा-घराना-संप्रदाय के रूप में सामने आई तथा मुख्य रूप ते घरानों के अन्तर्गत संगीत को एक प्रकार की तुरक्षा भी मिली तथा मध्यकाल का संगीत इसी पद्धित के दारा आधुनिक काल तक तुरक्षित प्राप्त हुआ। बाद में बीतवीं कताब्दी के प्रारंभ में तंगीत की संस्थायत क्रिक्ष्ण का बीजारोपण हुआ तथा घराना पद्धति के समानान्तर तंत्थायत क्रिक्ष्ण ने तंगीत के विकास में योगदान देना प्रारंभ कर दिया।

त्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो संस्थायत शिक्ष्ण का तेजी से

विकास हुआ। यवा लियर सर्व लाहौर में स्थापित संगीत महा विधालयों,

तस्तु में स्थापित भातस्त हिन्दुत्तानी संगीत महा विधालय पूर्व नाम

मेरिस म्युजिक कॅालेज, इलाहाबाद में स्थापित प्रयाग संगीत समिति

इत्यादि पृमुख संस्थायें हैं, जहां संगीत की शिक्षा-दीक्षा का प्रारंभ

हुआ। इलाहाबाद विश्वविधालय में, संभवतः उत्तर भारत के किसी

भी विश्वविधालय में तर्वप्रथम, भी संगीत की शिक्षा-दीक्षा का प्रारंभ

हुआ। देश में कई, विधालय, महाविधालय, विश्वविधालय तथा

तंस्थानों के माध्यम से संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली के विकास

में योगदान मिलता रहा। बाद में कई विश्वविधालयों में संगीत सर्व

पुदर्शन कला के संकाय भी स्थापित हुये। इतना ही नहीं देश में

इंदिरा कला संगीत विश्वविधालय के नाम से केरागढ़ अम. पु. अमें

संगीत का अलग विश्वविधालय भी स्थापित किया गया है।

तंगीत का मूल प्रयोजन तो आनन्दानुभूति है किन्तु शिक्षा-दीक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु भी इस विश्वय की विधिवद शिक्षण भी आवशयक है। जिस हेतु गुरू-शिष्य परंपरागत शिक्षण तथा संस्थागत शिक्षण दोनों आवश्यक है। क्यों कि भारतीय संगीत, जिसे केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं अपितु ईशवर प्राप्ति एवं साधना का त्योत भी माना जाता है, एन विधिवत प्रतिक्षण का विषय है। वैसे भी संगीत से मानसिक व वौद्धिक विधारों का विकास नो होता ही है, साथ ही यह एक ऐसा माध्यम है, जिससे सारे देश को क्या, असिन विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। क्यों कि संगीत ही ऐसा विषय है जो बाल्यकान से ही शिक्षण गृहण करने वाले विधार्थियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान करती है। यही स्थिति गुरुकुन तथा धराना पद्धित की शिक्षण व्यवस्था में भी विद्यान रहती है, जहां बाल्यकान से ही शिक्षार्थीं कुरू के संस्क्षण में रहकर संगीत की शिक्षा गृहण करता है और वर्षों वर्षों साधना एवं प्रशिक्षण के बाद अर्जित सांगी तिक झान उसे के का का वार बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

भारतीय तंगीत के शिक्षा-प्रशिक्षा के तंदमें में मुख्य त्य ते गुरूशिक्ष्य परंपरा एवं तेरयागत शिक्षा दो प्यवस्था लामने आते हैं।
आधुनिक परिवेश में जहां तक अध्यापकों की बात आती है, उसमें भी
अध्यापकों के दो वर्ग लामने दिखाई पड़ते हैं - एक घरानेदार परंपरा
ते शिक्षा प्राप्त अध्यापक और दूतरे तंत्थागत डिग्रीधारी अध्यापक।
लंगीत शिक्षा की त्थिति चाहे विधालय, महाविधालय या विश्वविधालय
रत्तर पर देखें तो दोनों ही परित्थितियों में हमें भिन्त-भिन्न माहौल
तथा भिन्न प्रभाव दिखाई देते हैं। एक तरफ तो गुक विध्य परंपरा
की कुछ अपनी विशिष्टतायें है जैने - वाञ्चक्रम का बंधन नहीं रहता,
वहीं तंत्थागत शिक्षा में तमय तथा पाञ्चक्रम की लीमा रहती है।

अध्यापकों की धाराओं के तंदर्भ में भी तंगीत की जिक्षा-दीक्षा की प्यवस्था प्रभावित होती है। क्यों कि गुरू-जिक्रय परंपरा के अनुयायी अध्यापक रें डिग्रीधारी अध्यापक के चिक्षण का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होता है।

गुरू किय परम्परा के उन्तर्गत गुरू किया की गहनता में जाकर मूलभूत उज्यवों की उच्छी तैयारी, उभ्यान पर किशेष्ठ जोर देते हैं। समय की सीमा नहीं रखी जाती है। अलंकार स्वर लगाव गेंदिया तानों के प्रकार इत्यादि का क्रिक्ष अभ्यास किया-कराया जाता है, जबकि संत्थागत शिक्षा में प्रथमतः तो तत्रानुसार समय की सीमा बंधी रहती है तथा पाउ्यक्रम का एक निश्चित स्वस्थ उध्यापक एवं धात्र के सामने रहता है। जिसका अनुसरण परीक्षा व्यवस्था को देखते हुये करना जाक्यक हो जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं के मध्य यह भी देखना जाक्यक होता है कि विधार्थी में प्रतिभा कितनी है। यह तो कटु तथ्य है कि प्रतिभा तो जनमजात होती है किन्तु यदि किती विधार्थी में योड़ी भी प्रतिभा है तो परित्थित के अनुसार उसका विधार्थी में योड़ी भी प्रतिभा है तो परित्थित के अनुसार उसका विधार किया जा सकता है।

जहाँ घराना बद्धति या मुरू-विक्य पद्धति में केवल गुरू तथा विक्षय रहते हैं तथा कलाकार बनाना मुख्य उददेशय होता है वहीं नंत्यागत विक्षा पद्धति में मुख्य स्प ते चार अंग होते हैं -

- 1. 877
- 2. **जि**स्क
- 3. शिक्षा व्यवस्था एवं
- 4. मूल्यांकन।

तंत्थागत शिक्ष्ण में इन चारों अंगों में आवायकतानुतार
तमन्वय करते हुये शिक्षण व्यवत्था चलती रहती है। तथा अपनी-अपनी
प्रतिभा के अनुत्य विधायीं विधा गृहण करते रहते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण
करते रहते हैं तथा डिग्री प्राप्त करते हैं। जहाँ मूल्यांकन या परीक्षण
का कार्य तकते अंतिम में होता है, जबकि धरानेदार परंपरा में यह
तबते पहले देखने की बात होती है कि छात्र में तंगीत तीलने और
गृहण करने की कितनी क्षमता है, कितनी प्रतिभा है। वयों कि तंगीत
एक अलौ किक कला है तथा मात्र किताली ज्ञान ते इते तीलना तंभव
नहीं है। घरानेदार या गुरू-शिक्ष्य परंपरा में तालीम या रियाज़
का भी बहुत अधिक महत्व रहता है जो गुरू-शिक्ष्य के प्रति बृद्ध पवित्र
एवं माध्यंपूर्ण तंबंधों पर निभैर करता है। गुरू का शिक्ष्य के प्रति
हार्दिक तहानुभूति तथा शिक्ष्य का गुरू के प्रति ब्रद्धाभाव तथा तेवाभाव
दोनों को एक-दूसरे के ताथ इत प्रकार ते तंबंधों में बांध लेते है कि

वत्तुतः तंगीत शिक्षा के दो मुख्य उददेशय होते है - प्रयमतः कलाकार का निर्माण करना तथा दूतरा योग्य अध्यापक बनाना। इसमे अलग भी एक प्रयोजन होता है वह है, मंगीत का एक मुधी श्रीता बनाना, प्रशंसक बनाना।

गुरू- विकय परंपरा के अन्तर्गत तो विविकट पृतिभा संपन्न विधार्थी को ही विशेष लाभ मिल तकता है, जिसमें प्रतिभा, लगन, परिश्रम की उत्कंठा, शदा-तेवाभाव, धेर्य इत्यादि गीजें हो और प्रे तमर्पण भाव ते योग्य गुरू के निर्देशन में तंगीत की विक्षा गृहण करे, अभ्यास करे। जबकि संस्थायत शिक्ष्ण में संगीत की शिक्षा-दीक्षा गृहण करने के कई स्तर हैं, विधालय स्तर, महाविधालय स्तर, तथा अंत में किविविधालय स्तर पर जहाँ विधार्थी उम्र के 16 ते 18 वर्ष के बाद ही पहुँच पाते हैं। वैते तंगीत के दोनों मुख्य उद्देश्य पर हम नजर डालें तो निश्चित स्व ने दोनों के लिये ही आवश्यक है कि बाल्यावस्था ते ही संगीत तीं खेने का कुम पारंभ हो। पुरुवात संगीत मर्मक डॉ. गंकर नान मित्र के अनुतार - "मनुष्य के मानतिक विकास के ताथ ही लंगीत के ब्रान का विकास भी होना चाहिये।" वस्तुतः घरानेदार पद्धति में तो ऐसा देखा जाता है कि बाल्यकाल ने ही बच्चों को नंगीत की शिक्षा देना शुरू हो जाता है, पूरे घर के वातावरण में ही उते तंगीत तीखने का मौका मिलता है। उतः यह कहना तत्य है कि यदि छात्र में पृतिभा हो, तांगी तिक तंस्कार हो, तगन हो तथा अध्छे अध्यापक भी मिल जायें ता कि उचित री ति ते तंगीत की शिक्षा-दीका दी बाये तो मनोवां जित पल ग्राप्त हो तकते हैं। अपनी पद्धति वही है, जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर तकने में तमर्य होता है।

परन्तु इन दोनों ही विधियों में यह त्यष्ट तथ्य है कि
मनोवैद्या निक दृष्टिकोण का अपनाया जाना भी आव्ययक है। किस
विधार्थी में गृहण करने की कितनी क्षमता है तथा उस विधार्थी विदेख की अपनी सागीतिक विदिष्टिता में कितनी और किस स्तर की हैं, यह तमझना भी परमाव्ययक है। ता कि उसी के अनुस्प यथी चित संगीत की शिक्षा-दीक्षा दी जा तके। ऐसा न हो कि उसके ग्राह्यता से कहीं अधिक या कम शिक्ष्ण हो, जो उसकी पहुँच के परे हो और साधना-अभ्यास के समय का उचित लाभ न उठाया जा सके।

तंगीत जैसे विश्वय के लिये कला-कलाकार, कता-अध्यायक तया कला-श्रोता तीनों अंगों की समन्वित रियति मिलती है और होनी भी आवायक है। तंगीत ती लेने वाला प्रत्येक विधार्थी कलाकार बनना चाहता है। यह मनुष्य का त्वभाव है जबकि कलाकार बनने हेतु क्या कुछ करना पड़ता है, इतकी चर्चां हो चुकी है, तर्वविदित भी है, तभी जानते हैं। कभी-कभी इत विश्वय पर भी विवाद उठ जाता है कि कलाकार पैदा होते हैं, जन्मजात होते हैं, या कलाकार बनाये जाते हैं। यह तब निर्भर करता है प्रतिभा, वातावरण, जिक्षण, लगन, परिश्रम इत्यादि मुल तत्वों पर।

मनोवैद्धा निक परिपेक्ष में संगीत विश्वय हेतु क्लाकार, अध्यापक तथा श्रोता तीनों की मानतिकतायें भी अलग-अलग होती है। विगत दल वर्षों में शोध कार्य के दौरान तथा विभिन्न कार्यक्रमों में क्रेड

कलाकारों ने बातचीत के दौरान यह तथ्य उभर कर नामने आया है कि कलाकार की माननिकता में मंच पर पहुंचकर पुत्येक कार्यक्रम एक परीक्षा के स्प में होती है। पता नहीं कार्यक्रम कितना तकत होगा, श्रोतागणों की कितनी सराहना मिलेगी। देने एक कार्यक्रम की स्वल्ला या विभवता के लिये कार्यक्रम के पूर्व का संयोजन-प रिवेश, सहयोगी क्लाकारों के लाय का लमन्वय. मंच का लींदर्य बोध इत्यादि कई तत्व हैं जो महत्व्यूर्ण भी हैं तथा कार्यक्रम को पुभावित भी करते हैं। यह भी कहावत तर्कयुक्त है "राग रतोई पागड़ी, कभी-कभी बन जाये"। पाय: तभी तथा पित बनाकारों का यह भी विचार उभर कर तामने आया है कि संगीत जैसे दिख्य में एक बनाकार का होना तथा एक अध्यापक का होना - दो अलग-अलग पहलू हैं, दोनों की मानतिकता, दोनों की लोच-दिला तथा कार्य करने की पद्रति भिन्त-भिन्त है। जो व्यक्ति योग्य एवं विदान अध्यापक होगा वह एक तपल क्लाकार नहीं हो तकता और जो न्यायित एक तक्त बलाकार होगा वह योग्य अध्यापक नहीं हो तकता। कुछ-दो-एक व्यक्ति इतके अपवाद त्वस्य भी हो तकते हैं। तथा वि यह तर्वमान्य दियति है।

क्यों कि क्लाकार अपनी ताधना को, क्ला वैदिक्ष्ट्य को, जन-मन-रंजन हेतु झोताओं के तमूह के लिये प्रस्तुत करते हैं, जिते आनन्द की अनुभूति होती है तथा रतानन्द की प्राप्ति ते वाह ... मिलती है। जबकि अध्यापक को विधार्थियों के एक तमूह में उनकी प्रतिभा एवं जाह्वता के अनुस्य दिक्षा का अंश प्रदान करमा घड़ता है, जो उनके मन- मितिष्क में स्थापित हो। अध्यापक को इस क्रम में समूह या कक्षा में जनग-अलग प्रतिभा-ग्राह्यता दर के विद्यार्थियों ने निषदना पड़ता है, तथा अलग-अलग मानसिकता के अनुस्य प्रशिक्ष्म प्रदान करते हुंगे, उन्हें उस स्थिति से उसर लाना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि उनके मन-मितिष्क में अपनी कलात्मक गुण, सोच, संगीत तत्व बिठाने का प्रयत्न किया जाता है और संभवतः यह कठिन कार्य है।

अपने पूर्व शोध कार्य के दौरान मनोवैद्वानिक दृष्टिदकोग ते संगीत शिक्षण की विभिन्न स्थितियों के अध्ययन के क्रम में यह तथ्य उभर कर आया कि संस्थागत शिक्षण में वर्ग शिक्षण में ऐसी भी स्थिति आती है जब यदि अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा त्यंन्न विद्यार्थियों की मानसिकता के अनुस्य प्रशिक्षण दिया जाये तो कम प्रतिभा वाले विद्यार्थीं की मानसिकता के अनुसार ब्राह्यता अच्छी नहीं हो पाती और यदि कम प्रतिभा वाले विद्यार्थीं की मानसिकता के अनुस्य शिक्षण दिया जाये तो अच्छी प्रतिभा वाले विद्यार्थीं की मानसिकता के अनुस्य शिक्षण दिया जाये तो अच्छी प्रतिभा वाले विद्यार्थीं उचित शिक्षण ते वंधित रह जाते हैं। जतः इत संबंध में मेरा विद्यार यह या कि प्रतिभा रवं ब्राह्यता के आधार पर यदि प्रत्येक कक्षा में दो वर्ग बना दिये जाये – ।।। जिनमें प्रतिभा तथा ब्राह्यता के अपरान्त कि प्रतिभा तथा शाह्यता के अनुतार संगीत शिक्षण संबंधी वाठ्यक्रम, तमय, तामग्री तथा शिक्षण स्तर का ययन कर विध्यत संगीत की शिक्षा-दीक्षा दी जाये। तंगीत की शिक्षा ब्रह्मण करने के उपरान्त कलाकार तथा दी जाये। तंगीत की शिक्षा व्रह्मण करने के उपरान्त कलाकार तथा अध्यायक ते परे एक वर्ग और भी होता है तथी होता की।

मंगीत जैसे रतानन्द मट्टा कला के लिये तथी मरन श्रोता का होना भी परमावश्यक है। विशेषकर भारतीय शास्त्रीय मंगीन के लिये। वैसे तो कहा जाता है कि "मंगीत ही एक मात्र विषय है, जिसका व्याकरण न जानने वाला व्यक्ति भी इससे जानन्दित होता है।" और यदि व्याकरण, मूल तत्व की जानकारी हो, तो और भी अच्छी बात है। व्योंकि मंगीत के प्रदर्शन में कलाकार मंच से अपनी अन्तर्भावनाओं को राग, त्वर, लय इत्यादि के माध्यम से श्रोताओं तक मंचरित करने का प्रयास करते हैं और श्रोताओं में मजगता है तो वह उसे गृहण करते हैं तथा आदान-प्रदान की यह पृक्षिया चलती रहती है।

इस प्रकार हम देखी हैं कि हमारे जन-जीवन ने जुड़ा, तंत्कृति का अभिन्न अंग, भारतीय संगीत न केवल सामाजिक सरसता को बढ़ाते जन-हैं अखित उस परमतत्व इहम का दर्शन भी कराते हैं। हमारे/जीवन ते इनका जुड़ात कला-कलाकार अध्यापक व शीता के त्य में काफी महत्वपूर्ण है, जो हमारे तामाजिक परिवेश तथा तात्कृतिक परंपरा में शीवृद्धि भी करते हैं और इन्हें तुदूद भी हनाते हैं।

# -उपसंहार ४वं २वंदर्भ अंध सूची

#### उपसंहार

अखिल विश्व में नृष्टि के प्रादुर्भाव के समय ते ही तमस्त गतिविधि में व्याप्त तंगीत की महत्ता स्वयं तिद्ध है। विश्व के प्रायः प्रत्येक देश के तामा जिक एवं तांस्कृतिक उत्थान का अभिन्न अंग तथा तांस्कृतिक व ऐतिहा तिक विकास का ताधी होने के कारण हमें तंस्कृति एवं तमाज के ताथ आरंभ ते ही आबद्ध माना जाता है। हमारे देश में तो तंगीत का आरंभ ने केवल तृष्टि के तमय ते माना जाता है अपितु तंगीत का तंबंध भी आरंभ ते ही देवी-देवता से माना जाता है। हमारे धार्मिक उपख्यानों में उत्लिखित मान्यताओं के अनुतार हमारे विभिन्न देवी-देवता भिन्न-भिन्न स्वर ताल वाध के ताथ निरूपित हुये हैं, अराध्य देव माने जाते हैं तथा श्रिष्ठ, मृनि गंधर्व, किन्नर हत्या दि के माध्यम ते ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर तंगीत के प्रयार-प्रतार हेतु अपनी अलो किक श्रांकत के प्रयोग के तिये तदेव प्रथ्य भी माने जाते रहे हैं।

हमारे देश का तांत्कृतिक सर्व तामा जिक इतिहात इत बात का ताक्षी है। जिसके अन्तर्गत चाहे वैदिक काल हो या पौराणिक काल, रामायण काल हो या महाभारत काल या फिर ऐतिहा तिक विकास का कोई भी दौर, भारतवर्ध में संगीत का विकास एवं प्रचार-प्रसार हमेशा ही अपने उन्नत अवस्था में रही है, साथ ही तमाज के अभिन्न अंग के रूप में यह हमेशा स्वीकार्य भी रही है। ईसा काल के बाद प्राचीन काल के विभिन्न हिन्दू साम्राज्य, भरत काल तथा मध्यकाल में देश में मुग़लकाल के विभिन्न आयाम में भी संगीत की अपनी अविरल धारा सत्त् प्रवाहमान रही है। आधुनिक काल का परिवेश तो अपेक्षाकृत और भी विकासोन्मुख युग का परिचायक है।

हमारे देश की तांत्रकृतिक परंपरा में एक और तुदृढ़ बात रही है, वह है तंगीत का धर्म ते आबद्ध होना। धार्मिक यह, हवन, पूजन इत्यादि में त्वर-लय का तमावेश अपने आप में एक तात्विक माहौल का निर्माण करता रहा है। हो भी क्यों नहीं, हमारे देश में तंगीत की अराधना तो नाद-ब्रह्म के स्प में प्रारंभ ते की जाती रही है। इते ईशवर का दूसरा स्प भी कहा जाता है। इती लिए इते ब्रह्म त्वस्प मानते हुये नाद-ब्रह्म कहा जाता है। क्यों कि "ओ दम्" तंगीत की उत्पत्ति के लिये भी एक तशकत आधार के स्प में तवंगान्य है।

यह तथ्य तो तर्वविदित है कि धर्म, संस्कृति और तमाज ते

जुड़ा होने के कारण संगीत का संबंध मानव से भी पारंभ से ही है।
यह समाज की परंपरा रही है कि प्रायः प्रत्येक सामाजिक कियाकलाप में संगीत का होना आवश्यक है। समाज की हर गतिविधि
चाहे वह तुखंद हो या दुःखंद, संगीत का जुड़ाव उसके लिये एक
अभिन्न अंग के रूप में हमेशा दृष्टियोचर होता है। विदानों का
ऐसा कथन भी है कि किसी देश के सांस्कृतिक विकास का यदि
अवलोकन करना हो तो सबके पहले वहां के संगीत का गहन अवलोकन
करना आवश्यक है। यही स्थिति विश्व के प्रायः सभी देशों के
सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास के साथ है। समाज के प्रायः प्रत्येक
वर्ग, चाहे वह शिक्षित हो या नहीं, इतना तक कि भाषाई संस्कृति
से दूर-दूर तक संबंध न रखने वाले समाज में भी अपने मनोभावों एवं
तुख-दुःख के भावों के प्रकटी करण के समय या सामाजिक रीतिरिवाजों के समय संगीत को हमेशा साथ रखा करते हैं।

वर्धों-वर्धों के सांस्कृतिक-सामा जिक इतिहास के गहन
अनुशीलन के तारतम्य में यह बात प्रथमतः उभर कर आती है कि
संगीत मानव हृदय की अंतर्भावनाओं को सौंदर्य बोध रवं माधुर्यपूर्ण
दंग से व्यक्त करने का सशक्त साधन है। चूंकि यह हृदय-मन से
संबंधित है अतः मन के साथ-साथ मस्तिष्क से भी इसका गहरा संबंध
है। चूंकि यह साधना का विषय है जहां हृदय रवं मन का केन्द्रित
होना तथा पूरे लगन के साथ सान्द्रित होना आवश्यक है। इसी
आधार पर प्रस्तुत शोध पृष्ठन्ध में संगीत के विभिन्न पहलुओं के

तामा जिक तथा तांस्कृतिक आयाम को मनोवैद्वानिक परिप्रेक्ष में गहनता ते अध्ययन किया गया है। क्यों कि तंगीत के क्षेत्र में चाहे ताधना हो या प्रदर्शन या शिक्षण, प्रत्येक अवस्था में एक निश्चित परिवेश के कारण मन-मस्तिष्क का केन्द्रित जुड़ाव आवश्यक हो जाता है। क्यों कि मनुष्य तमाज में ही रहता है तथा प्रायः प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक कार्य में तामा जिक वातावरण का प्रभाव पड़ता ही खड़ता है। यह मानव मन-मस्तिष्क के परिपेक्ष में अपनी व्यक्ति-गत स्थिति बोध की भी बात है कि मन-मस्तिष्क की कितनी भागीदारी तंगीत के उत पहलु में उस व्यक्ति दारा ली जा रही है। इत अध्ययन के हेतु मन से जुड़े विषय "मनोविद्वान" का आधार लिया गया है। क्यों कि मन ते तंबंधित होने के कारण मनोविद्वान विद्या का महत्व स्वतः बढ़ जाता है।

अतः पृत्तुत कार्य संगीत के विविध अंगों के संदर्भ में सामाजिक श्वं सांस्कृतिक अनुशीलन हेतु मनोवैद्धा निक अध्ययन के प्रयास स्वल्य कार्य है। संगीत का समाज श्वं संस्कृति से जुड़ाव होने के कारण यह मानव जीवन के साहचर्य के त्य में जाना जाता है, जिस हेतु संगीत की साधमा, शिक्षण श्वं प्रदर्शन, के साथ-साथ कुछ अन्य पहलु भी है, जो हमें मनोविद्यान के साथ जोड़ती है। हमारे लोक जीवन में संगीत की जड़े काकी गहरी हैं, मजबूत हैं। स्वर-लय-ताल के विशेष प्रयोग के विभिन्न लोक जीवन शैली का बोध होने सगता है। जो सामाजिक

साँ स्कृतिक जीवन की आधुनिकता के लिये जिम्मेवार भी कही जा सकती है।

तंगीत के विभिन्न यहलु को ही यदि देखा जाये कि पृथमतः ताथना कित तमय किया जाये, क्या किया जाये तथा कित स्प में किया जाये तो यह गुनीजनों एवं गुरूजनों के दारा तमय-तमय पर तही दिशा के स्प में तामने आती रहती है। क्यों कि शिक्षण के कम में प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी ग़ाहयता क्ष्मता एवं बुद्धमत्ता भिन्न होती है और यह योग्य गुरू के परख की बात होती है कि इन परिपेक्षों में ताथना हेतु तही दिशा एवं तामग्री का आकलन करते हुये तंगीत ताथना का मार्ग प्रशस्त करते रहें। तंगीत तंबंधी विभिन्न अवयवों का तही स्प में अभ्यात व ताथना ते उपलब्धि प्राप्त करने में काफी कुछ तहजता रहती है। यही त्यिति शिक्षण-प्रशिक्षण-प्रदर्शन तभी के लिये कही जाती है। तंगीत को प्रारंभ ते ही कला के स्प में मान्यता ग्राप्त हुई है। प्राचीन काल ते ही कला के दो स्प विध्मान रहे हैं -

का लित क्ला, सर्वखा उपयोगी क्ला।

विदानों का ऐसा विचार है कि तलित क्लाओं की भी उपयोगिता रहती है तथा उपयोगी कतायें भी लालित्य ते पूर्ण रहती है। अतस्य कलाओं की आपसी ता त्विक साम्यता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। कलाओं का उदगम स्थल मन तथा हृदय होता है। और मनःचेतना का विज्ञान होने के कारण मनो विज्ञान का भी इत प्रकार के अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है।

वैते देखा जाये तो संगीत की साधना, अभ्यास, प्रदर्शन व पृशिक्षण में कई रेते तत्व हैं. जो मनोवैज्ञानिक तिद्धांत के आधार पर होने के ताय-ताथ संगीत के विभिन्न पहल में या तो स्वतः प्रयुक्त होते रहते हैं या फिर यदि उनका आधार एवं तहयोग लिया जाये तो कला का स्तर सर्वं प्राचीण्यता का अनुमात बेहतर स्थिति में प्राप्त हो तकता है। क्यों कि आधुनिक परिदेश में संगीत के संदर्भ में मोक्ष मार्ग के सुगम लाधन के अतिरिक्त संगीत के लिये अर्थ पारित मनोरंजन, श्रुंगारिकता इत्यादि प्रयोजन भी ताय जुड़ गये हैं। इतना ही नहीं आधुनिक काल के प्रारंभ से ही शिक्षा-दीका के मुल स्वस्य में भी काफी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। परंपरा, संपुदाय, घराना, गुरू-क्रिक्य पृणाली से चलकर आज संगीत की क्रिक्षा-दीक्षा, बैक्षणिक संस्थानों के माध्यम ते भी दी जा रही है, जहां उनकी अपनी कुछ विशेषतायें भी हैं और कुछ तीमायें भी। इस प्रकार की रेक्षिक शिक्षण व्यवस्था ने संगीत के प्रचार-प्रसार में अदितीय रवं अभूतपूर्व योगदान तो दिया है किन्तु संभवतः संगीत के अपने वास्तविक उद्देश्य ते इत प्यवस्था में कुछ भटकाव भी नजर आता है।

क्यों कि साधना के इस विषय को जैक्षिणिक शिक्षण व्यवस्था में कई सीमाओं एवं बंधन के सापेक्ष मितमान रहना पड़ता है। और यह अनुभव किया गया है कि संगीत की शिक्षा—दीक्षा के अन्तर्गत शिक्षा मनो विज्ञान के आधार पर बुद्धि जांच, मानसिक योग्यता, पृतिभा व्यक्तित्व इत्यादि की जांच परस्र का होना परमावद्यक है। क्यों कि कला और मनो विज्ञान दोनों का मस्तिष्क एवं आत्मा से सीधा संबंध होने के कारण मनुष्य के मस्तिष्किय ज्ञान स्मृति—विस्मृति के आधार पर समृद्धाली कहा जाता है। मन मस्तिष्क से सबते प्रथमतः जो अवयव जुड़ा है वह है कल्पना। संगीत में कल्पनाज्ञीलता कला एवं कलाकार की परिपक्वता एवं मानसिक योग्यता का परिचायक माना जाता है। कल्पना ज्ञाक्ति अच्छी हो तो कला अपने उत्कृष्टतम स्वस्प में व्यक्त होने लगती है और परंपरागत जैली अपनी उपस्थिति का विभिन्न आयामों द्वारा बोध भी कराने लगती है।

इत व्यवस्था में ताधना के क्रम में गुरू और फिय का तंबंध
अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। फिय की मानतिक
ग्राह्यता का आकलन करके गुरू विध्य के प्रति अपनी तमझदारी और
कल्पनाशीलता किय के मन-मित्तिष्क में स्थापित कराने का प्रयात
करते हैं। इत प्रयात में कल्पनाशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा
करती है। मुरू-फिय परंपरा में तंगीत फिक्षण के क्रम में स्वर ताधना,
अलंकार अभ्यात, राग मायन होती, राग विस्तार, तानों के विविध

पुकार का अभ्यास आदि कई अवयवों में गहनता से ध्यान दिया जाता है। पातः से लेकर देर रात तक संगीत के विभिन्न अवयवों के रियाज़ में इस परंपरा में समय व्यतीत होता है। ऐसा भी होता है कि गुरू सामने हों या न हों, किय के रेयाज़ में, पुगति में उनका ध्यान बराबर लगा रहता है। संगीत में कला पावीण्य की दृष्टि से यही परंपरा सर्वमान्य मानी जाती है, तथापि कैं धिक कि विभिन्न व्यवस्था स्पी क़ां तिकारी परिवर्तन ने समाज में संगीत की स्थित स्वं व्यवस्था को सक्षकत किया है।

तमाज में आज संगीत की तियति में, विगत लगभग पांच दशकों से या यूं कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरोत्तर सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। समाज के प्रत्येक वर्ग में संगीत साधना, संगीत शिक्षा-दीक्षा को लोगों ने अपनाया है। इतना ही नहीं संगीत के प्रति आम नज़रिया में भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। अपनी प्रतिभा स्वं अपने संसाधनों के अनुसार संगीत की शिक्षा गृहण करने का सिलितिला भी जोरों ते आरंभ हुआ। स्कूल, कॉलेज, विशव-विधालयों स्वं संगीत शिक्षा के स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से संगीत की शिक्षा-दीक्षा के स्प में प्रचार-प्रतार की अविरल धारा प्रवाहित हुई, उसने संगीत की सामाजिक त्यिति को बेहतर ही बनाया है। हमारी लोक तंत्कृति स्वं लोक जीवन के अंग के स्प में तो वर्षों ते इसकी प्रतिकठा अक्षण है, जहां हम वाते हैं कि समाज की परिवार की प्रायः पुत्येक गतिविधि के साथ संगीत का जुड़ाव हमेशा से ही दृष्टियोचर हुआ है। तामा जिंक तेंस्कार गत प्रायः पृत्येक क्रिया में तंगीत की उपस्थिति किसी-न-किसी स्थ में हमेशा से क्रिया-व्यवहार को कलात्मकता प्रदान करती रही है।

जब कि विधिवत शिक्षण पृत्रिक्षण के लिये मनोवैद्यानिक सिद्धांत की उपादेयता निः संदेह स्तरोन्नयन के हेतु सार्यकता की ओर संकेत करती है। मनोवैद्यानिक सिद्धांतों के जुड़ाव से संगीत में रसोत्पत्ति के भी स्तर में उन्नयन स्वतः दिखलाई देती है।

भारतीय कला रवं संगीत में भी दो मुख्यधारा दृष्टियोचर है - एक कलाकार के ल्य में तथा दूतरा एक विश्वक के ल्य में। कला प्रयोजन रवं ताधना-विश्वण व्यवस्था, दोनों ही में अलग-अलग ढंग से क्रियाशील रहती है, तथा पि समाज रवं संस्कृति के प्रति दोनों के उत्तरदायित्व अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, दोनों धारा अपने-अपने ढंग से संगीत के लामा जिक रवं सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों के वहन में क्रियाशील रहते हैं। किसी एक व्यक्ति में कलाकार एवं अध्यापक दोनों मुनों का समावेश मुश्किल सा होता है, तथा पि कुछेक उदाहरण हैं, जहां यह मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। तात्पर्य यह है कि कलाकार हों या अध्यापक विश्व हो या श्रोता, पृत्येक स्थिति में मनोवैद्यानिक सिद्धांतों की आवश्यकता स्वयं सिद्धा सा प्रतीत होता है।

प्रतृत शोध पृबन्ध के माध्यम से यह विक्रलेक्षण करने का
अर्कृंचन प्रयास किया गया है कि वैदिक काल से लेकर अधुनिक
काल तक संगीत की सामाजिक एवं संग्रुकृतिक महत्व के अनुसार
विभिन्न काल में संगीत की प्रगतिशाली अभिव्यक्ति के अध्ययन को
सामने रखते हुथे संगीत को पृदर्शन पक्ष के सामाजिक महत्व का आकलन
देखा जाये। आधुनिक काल में संगीत के पृदर्शन पक्ष हेतु कलाकार
के दायित्व एवं शिक्षा-दीक्षा के विभिन्न अध्यापक कार्य के हेतु
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के पृयोग से संगीत के विविध पहलू को और
भी सशक्त आधार मिल सकेगा और संगीत के बेहतर स्तर की प्राप्ति
में इनकी उपस्थिति एवं उपादेयता से नये आयाम की संभावना बढ़ने
लगती है। जिससे भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं समाज का
अभिन्न अंग हमारा संगीत उत्तरोत्तर विकास मार्ग पर गतिशील
होता रहे।

# संदर्भ गुन्य सूची

## <u> मंस्कृत</u>

अदेत तत्व शुद्धि - एन. एत. ए. अनन्तकृष्ण जास्त्री, भारतीय विजयम् पुत, मद्रास, 1958.

बृहददेशी - मतंग मुनि प्रगीत, तंगीत कार्यालय, हायरत, 1976. तंगीत रत्नाकर - पं. शारंगदेव, तं. पं. एत. तुब्रहमण्य शास्त्री, अह्यार पुस्तकालय, मद्रात, 1951.

तंगीत दर्यण, यं. - दामोदर, तंगीत कार्यालय, हायरत. तामवेद - तं. श्री राम शर्मा, तंत्कृत तंत्थान, बरेली.

#### हिन्दी

अथातो तोंदर्य विकासा - डॉ. रमेश कुंतल मेघ, दि मैक मिलन के., नई दिल्ली, 1977अभिनव गीतांजित - प्रो. रामाश्रय द्वा "रामरंग", संगीत तदन प्रकाशन, इलाहाबाद, 1968.

कला तमीक्षा - डॉ. गिराजि किशोर "अशोक", देवश्रिक्षमुकाशन. कला विवेचन - डॉ. कुमार विमल, भारती भवन, पटना, 1968. कला - डॉ. हंस कुमार तिवारी, मानसरोवर प्रकाशन, गया. कालिदास साहित्य एवं संगीत कला - डॉ. सुख्मा कुलश्रेष्ठ, इस्टर्न कुक लिंकर्स, दिल्ली, 1988.

का लिदात ता हित्य एवं वादन कता - डॉ. मुख्या कुलक्रेष्ठ, इस्टर्न बुक लिंक्स्, दिल्ली, 1986.

ध्वनि और संगीत - प्रो. सलित कियोर तिंह, भारतीय हान पीठ प्रकाशन, नई दिल्ली.

निबन्ध संगीत - तं. लक्ष्मी नारायण गर्ग, संगीत कार्यालय डायरत. भारतीय संगीत वाच - डॉ. लालमणि मित्र, भारतीय ज्ञान पीठ वृकाशन, नई दिल्ली, 1973.

भरत का तंगीत तिद्वान्त - जाचार्यं बृहत्पति, तूचना विभाग, 30 प्र0,

भरत भाष्यम् - भाग -।, टीकाकार चैतन्य देताई.

- भारतीय संगीत का इतिहास प्रो. उमेश जोशी, मानमरोवर प्रकाशन, फिरोज़ाबाद.
- भारतीय मंगीत का इतिहाम डॉ. श. श्री. परंज्ये, चौलंभा प्रकाशन, वाराणमी, मं. 2026.
- भारतीय मंगीत और मनो विज्ञान डॉ. वतुधा कुलकर्गी, जोध्युर. भारतीय मंगीत का इतिहास - ठाकुर जयदेव सिंह, सं. रि. एकेडमी, कलकरता.
- भारतीय क्ला के पद चिह्न डॉ. जगदीश गुप्त, प्रयाग. भारतीय ताँदर्य शास्त्र की भूमिका - डॉ. नगेन्द्र, नेशनल प ब्लिशिंग हाउत, नई दिल्ली, सं. 2031.
- भारतीय तंगीत शास्त्र श्री तु. रा. देवांगन, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोषान, 1997-

भारतीय संगीत एवं मनोवेद्वा निक विश्लेषका - त्वयं शोध वृबन्ध, 1990.

मनो विद्वान की त्यरेखा - वृो. नित्यानन्द पटेन.

रत मीमाता - आधार्य रामचंद्र शुक्ल, वाराणती.

तंगीत चिंतामणि - आधार्य बृहत्य ति, तंगीत कार्यानय, हायरत, 1976.

तंगीत शास्त्र - के. वातुदेव शास्त्री, सूचना विभाग, उ. प्र. 1958.

तौंदर्य शास्त्र के तत्व - डॉ. कुमार विमल, राजकात प्रकाशन, नई

दिल्ली, 1981.

- संगीत के घरानों की चर्चा डॉ. सुशील कुमार चौते, उ. प्र. हिन्दी गुंथ अकादमी, लखनऊ, 1977.
- सामान्य मनो विज्ञान की स्परेखा डॉ. रामनाथ अमर्ग.
- माधी है तौंदर्य प्राप्तिनक प्रो. र. हुँ. मेघ, नेज्ञानल प ब्लिपिंग हाउम, नई दिल्ली, 1980.
- तंगीत बोध डॉ. श. श्री. पराज्ये, म. पृ. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोषाल, 1980.
- संगीत विशारत श्री बसंत, संगीत कार्यां नय, हायरत. शिक्षा मनो विशान - डॉ. एत. एत. मायुर, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा. 1981.
- शिव तूत्र विमर्शिनी क्षेमराज, शास्त्रीय समीक्षा के तिद्धांत, भाग-एक, डॉ. मो विन्द.
- जिक्षा मनो विज्ञान के. डब्ल्यू, दि रोनाल्ड प्रे., न्यूयार्क. तंगीत भाष्य - श्रीपद बन्दोयाध्याय, बी. आर. पब्लिजिंग कॅारपोरेजन, दिल्ली, 1985.
- हमारा आधुनिक मंगीत डॉ. मुझील कुमार चौबे, उ. यू. मंगीत ग्रंथ अकादमी, तसनऊ.

#### प्त्र प्रतिकार्यं व लेख

संगीत - संगीत कार्यालय, हायरस.

मंगीत कला विहार - ज. भा. गंधर्व महाविधालय मंडल, मिरज.

छायानट - उ. पृ. संगीत नाटक अकाटमी, लखनऊ.

Journal of the Indian Musicological Society, Baroda.

#### English

- A Historical Study of Indian Music Swami Prajana Nand, Munshi Ram Manohar Lal publisher Pvt. Ltd., New Delhi, 1980.
- About learning and Memory V.K. Kothurkar, Wiley Eastern Ltd., N. Delhi, 1985.
- Behaviour An Introduction to Comperative Psychology, Watson J.B.
- Educational Psychology Charles E. Skinner.
- Essays in Musicology Ed., Prof. R.C. Mehta, Indian Musicological Society, Baroda, 1983.

- Fundamentals of Psychology Frank A. Geldard, John Wiley and Sons. New York, 1962.
- Fundamentals of Objective Psychology J.E. Dashiell.

  General Psychology J.P. Guilford, Oxford, 1959.
- Human Memory W. Issank, Per Gamon Press, Oxford, 1973.
- Hindustani Music in the 20th Century, Wim Van Der Meer, Allied Publishers Pvt. Ltd., N. Delhi, 1980.
- Human Action and its Psychological Investigation Alan Cauld and John Sheller, London, 1977.
- Introduction to the Psychology of Music G. Revesz, Longmans. Green & Co., London, 1946.
- Introduction to Psychology Ernest R. Hilgard,
  Richard C. Atkinson, Oxford, 1979.
- Indian Paintings under the Mughals Percy Brown, Cosmo Publications, New Delhi, 1981.
- Indian Musical Traditions V.H. Deshpande, Popular Prakashan, Bembay, 1973.

- Learning & Memory C.F. Flaherty, L.W. Hamilton and others, R.M. College Publication, 1977.
- Music and Tradition Ed. D.R. Widdess and R.F., Wolpert, Cambridge, 1981.
- Outlines of Psychology James Sully.
- Paychology of Music Carl E. Seashore, McGraw Hill Book Co., New York,
- Psychology for Musicians Percy C. Buck, Oxford, University, London, 1965.
- Principles of Psychology W.M. Jamh, McMillan, Vol.I.
- Psychological Psychology Wm Mcdougell.
- Psychology, The Fundamentals of Human Adjustment,
  Munn N.L.
- Psychology, The Science of Behaviour, Issacon and Max Hutt, 1971.
- Personality, A Psychological Introduction, Prof. H. W. Allsport, Henri Holt, 1937.
- Psychological Testings Annastani Annce Macmillan Co., New York, 1959.

- Rag Mala Paintings Klam Ebeling, Bagilins Press, New Delhi.
- Ragas and Raginis A.N. Sanyal, Orient Longman, New Delhi. 1959.
- The Psychology of Memory Allan D. Baddele, N. York.
- The Social Psychology of Music, Frans Worth.
- The Music of India; A Scientific Study, B.C. Dev. M.M. P. Pvt. Ltd., New Delhi, 1981.
- The Psychology of learning B.R. Bugelski, 1962.
- The Processing of Memories, Forgetting and Retention N.E. Spear, N. York, 1978.
- The Music of India H.A. Popley, Y.M.C.A., Calcutta, 1950.
- The Music of Hindostan, A.H. Fox Strangways, N. Delhi, 1975.
- The Physics of Music A Wood, London, 1962.
- Universal History of Music, S.M. Tagore, The Chow Khambha Series, Varanashi, 1963.

| S sample &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The University Library |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALLAHABAD              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accession No. 562334   |
| No. of Contract of | Call No. 3774-10       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presented by 5777      |